| X,  | AKKEK KAKEKEKEKEKEKE                   | ×           |
|-----|----------------------------------------|-------------|
| XXX | वीर सेवा मन्दिर                        | XXX         |
| XXX | दिल्ली                                 | ĕ           |
| XXX |                                        | XXX         |
| XXX | *                                      | X<br>X<br>X |
| XXX | 886N                                   | XXX         |
| XX  | कम मध्या 03 व्यारिया                   | XXX         |
| XXX | स्राप्त                                | XXX         |
| XXX |                                        | XXX         |
| X.  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 双           |

# लेश्या-कोश

# लेश्या-कोश

## CYCLOPÆDIA OF LESYĀ

जै॰ द॰ व॰ सं॰ ०४०४

सम्पादक मोहनलाल बाँठिया श्रीचन्द चोरडिया

प्रकाशक मोहनलाल वाँठिया १६-सी, डोवर लेन, कळकत्ता-२६ १६६६

### जैन विषय-कोश प्रन्थमाला

प्रथम पुष्प--लेक्या-कोश्वः जैन दश्चमलव वर्गीकरण संख्या ०४०४

प्रथम आवृत्ति १००० मूल्य **रू**० १० ००

सुद्रकः
सुराना प्रिन्टिग वर्क्स,
२०५, रवीन्द्र सरणि,
कलकत्ता-७।

समर्पण

उन चारित्रात्माओं, चन्धु-बोधवों तथा सहयोगियों को जिन्होंने इस कार्य के लिये प्रेरणा दी हैं।

#### संकलन-सम्पादन में प्रयुक्त ग्रंथों की संकेत-सूची

**अणुत्त•** अणुत्तरीववाइयदमाओ अणुओ० अणुओगदारमुत्तं अंगत्तर निकाय अंग० अंतगददमाओ अत० अभिधा० अभिधान राजेन्द्र कोश आया० आयारांग आवस्सय सत्तं आव० उत्त• **उत्तरज्**कयणं तवा ० उवामगदमाओ ओववाइयसुत्तं ओव० कप्पव० कणवंडिमयाओ कपम् । कपम्तं किष्यि० कप्पिया कर्म ० कर्मग्रन्थ गोक० गोम्मटमार वर्मकांड गोजी० गोस्मटमार जीवकांड चंद० चंदपण्ण चि जंব∙ जंबदीवपण्य चि जीवाजीवाभिगमे जीवा० ठाणांग ठाण० तस्त्र• तस्वार्थसृत्र तत्त्वराज० तत्त्वार्थ राजवार्तिक तत्त्वप्रलो० तत्त्वार्थश्रोकवार्तिकालंकार

तत्त्वमर्वं • तत्त्वार्थं सर्वार्थसिद्धि तत्त्वमिद्ध० तत्त्वार्थ मिद्धसेन टीका दशवेआ लियं सत्त टमबे० दमास० दगास्यक्तंधी नंदी ० नंदीमत्त नाया० नायाधम्मकहाओ fafao निरियावलिया निमीहसुत्तं ਜ਼ਿਸ਼ੀ • गण्यवणासत्तं प्राचा ० σεπο गण्डाबागराणी पाइअमहमहण्णवी पाइअ० पायी० पातंजन योग पुष्फ चुलियाओं पुचु० पुष्तिक पुष्कियाओ विहकप्यसुत्तं विद्य भगवर्ड भाग महरू महाभारत राय० रायपसेणस्यं वव० ववहारो विद्र० विष्हदसाओ विका० विवागमुत्तं सम् समवायाग स्य० स्यगद्वांग सरि० सूरियपण्णि ति

#### प्रस्तावना

जैन दर्शन सुरूप और गहन है तथा मूल सिद्धान्त धन्यों में इमका कमबद्ध विषयानु-कम विषेचन नहीं होने के कारण इसके अध्ययन में तथा इसे समक्कने में कठिनाई होती है | अनेक विषयों के विषेचन अपूर्ण—अपूरे हैं। अतः अनेक स्थल इस कारण से भी समक्क में नहीं आते हैं। अर्थ बोध की इस दुर्धमता के कारण जैन-अजैन दोनो प्रकार के विद्वान् जैन दर्शन के अध्ययन में सकुचाते हैं। कमबद्ध तथा विषयानुक्रम विषेचन का अभाव जैन दर्शन के अध्ययन में सबसे बड़ी वाधा उपस्थित करता है—ऐसा इमारा अनुभव है।

कुछ वर्ष पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक अजैन प्राध्याणक मिले। उन्होंने यत लाया कि वे विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 'नरक' विषय पर एक शोध महानिषंध लिख रहे हैं। विभिन्न धर्मों और दर्शनों में नरक और नरकवामी जीवों के मान्यन्थ में क्या वर्षन है, इसकी वे खोज कर रहे हैं तथा जैन दर्शन में इगके सम्बन्ध में क्या विषेचन किया गया है, इसकी जानकारी के लिए आपे हैं। उन्होंने पूक्वा कि किस मंध में इस विषय का वर्षन प्राप्त होगा। हमें सखेद कहना पड़ा कि किसी एक ग्रंथ में एक स्थान पर पूरा वर्षन मिलना कठिन हैं। हमने उनको पण्यवणा, भगवई तथा जीवाजीवाभिगम—इन तीन ग्रंथों के नाम बताए, तथा कहा कि इन ग्रंथों में नरक और नरकवानियों के संघथ में यथेष्ट मामग्री मिला जायगी लेकिन कमवद विषेचन तथा विस्तृत विषय सुची के अभाव में—इन तीनों ग्रंथों का आयोगान्त्र अवलोकन करना आवश्यक है।

इसी तरह एक विदेशी प्राध्यापक पूना विश्वविद्यालय मे जैन दर्शन के 'लेश्या' विषय पर शोध करने के लिए आये थे। उनके सामने भी यही समस्या थी। उन्हें भी ऐसी कोई एक पुस्तक नहीं मिली जिसमें लेश्या पर ऋमबद्ध और विस्तृत विवेचन हो। उनकों भी अनेक आगम और सिद्धांत प्रत्यों को टटोलना पड़ा ययपि पण्जवण्या तथा उत्तरकम्यण में लेश्या पर अलग अध्ययन है।

जब हमने 'पुद्गल' का अध्ययन प्रारंभ किया तो हमारे सामने भी यही समस्या आयी। आगम और मिद्धांत प्रत्यों से पाठों का संकलन करके इस समस्या का हमने आशिक समा-धान किया। इस प्रकार जब-जब हमने जैन दर्शन के अन्यान्य विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया तब-तब हमें सभी आगम तथा अनेक सिद्धांत प्रत्यों को सम्यूषं पढ़कर पाठ-संकलन करने पढ़े। पुराने प्रकाशनों में विषयस्ची तथा शब्दस्ची नहीं होने के कारण पूरे प्रत्यों को बार-बार पट्टकर नोध करनी पड़ी। इसी तरह जिस विषय का भी अध्ययन किया हमें सभी धन्यों का आद्योपांत अवलोकन करना पड़ा। इससे हमें अनुमान हुआ कि विदल् वर्ग औन दर्शन के संभीर अध्ययन से क्यों सकुचाते हैं।

यन्थों को बार-बार आयोपांत पढ़ने की समस्या को इल करने के लिये इसने यह ठीक किया कि आगम अन्यों से जैन दर्शन के महत्त्वपूर्ण विषयों का विषयाचुनार पाठ-संकलन एक साथ ही कर लिया जाय। इससे जैनदर्शन के विशिष्ट विषयों का अध्ययन करने में सुविधा रहेगी। ऐसा संकलन निज के अध्ययन के काम तो आयेगा ही शोधकर्ता तथा अन्य जिकास विदृद्धों के भी काम आ सकता है।

किन प्रत्यों से पाठ संकलन किया जाय इस विषय पर विचार कर हमने निर्माय किया कि एक सीमा करनी आवश्यक है अन्यया आगम व कियांत प्रत्यों की बहुतता के कारण यह कार असमन वाह ते जायेगा। सर्वं प्रस्मा हमने पाठ-संकलन की ३२ श्वेताम्बर आगमी तथा तथा प्रत्या क्षेत्र में सीमावद रखना जीवत समझा। ऐसा हमने किसी साध्यदायिक भावना से नहीं बहिक सामम व सिद्धांत प्रत्यों की बहुतता तथा कार्य की विशासता के कारण ही किया है। श्वेताम्बर आगम प्रत्यों से संकलन कर लेने के एश्वात् दिगासर तिद्धांत प्रत्यों से संकलम कर लेने के एश्वात् दिगासर तिद्धांत प्रत्यों से संकलम कर लेने के एश्वात् दिगासर तिद्धांत प्रत्यों से संकलम कर लेने के एश्वात् दिगासर तिद्धांत प्रत्यों से संकलम कर लेने के एश्वात् दिगासर तिद्धांत प्रत्यों से संकलम कर ले कारण कर लें का हमारा विवार है।

अपनी अस्वस्थता तथा कार्य की विशालता को देखते हुए इस पाठ-संकलन के कार्य में हमने बंधु श्री श्रीचन्द चोरडिया का सहयोग चाहा। इनके लिये वे राजी हो गये।

सर्व प्रथम हमने विशिष्ट पारिमापिक, दार्शनिक तथा आध्यालिक विषयों के सूची वनाई। विषय संख्या १००० से भी अधिक हो गई। इन विषयों के सुन्तु वर्गीकरण के लिए हमने आधुनिक सार्वभीनिक दरामलव वर्गीकरण का अध्ययन किया। तत्यर वात बहुत कुछ हमी पद्धित का अधुनरण करते हुए हमने तम्पूर्ण जैन वाक मण को १०० वर्गों में विमक कर के मूल विषयों के वर्गीकरण की एक रूपरेखा (देखें ए० 14) तैयार की। यह रूपरेखा कोई असिम नहीं है। परिवर्तन, परिवर्दन तथा संशोधन की अध्या भी हमने रह सकती है। मूल विषयों में से भी अनेकों के उपविषयों की सूची भी हमने तैयार की है। अबंध भी वान-गरिजाम (विषयों कन ४) की उपविषय सूची ए० 17 पर दी गई है। अबि परिचान की यह अपस्था भी परिवर्तन, परिवर्दन व मंशोधन की अध्या रख सकती है। विदर्दन के तिवरत है कि वे इन विषय-सूचियों का ग्रहरा अध्ययन करें तथा इनमें परिवर्तन, परिवर्दन व संशोधन सम्बन्धी अध्या अपने अन्य बहुम्मूच सुकाव मेश कर हमें अनुप्रहीत करें।

पाठ-संकलन का कार्य पहले विभिन्न ग्रन्थों से लिख-लिखकर प्रारंभ किया गया।

बाद में हमें ऐसा अनुसन हुआ कि इतने सन्यों से इतने अधिक विषयोपनिषयों के पाठ लिखेलिख कर संकद्धन करना अस व तमय साध्य नहीं होगा । अतः हमने 'कतरन' पद्धति का
अवसंवन किया । कतरन के लिए हमने प्रत्येक अन्य की दो दो प्रकाशित प्रतियाँ संग्रह की।
एक प्रति से तासने के प्रत्य के वाठों का तथा दूनरी प्रति से उनी प्रश्न की पीठ पर खुचे हुए
माठों का कतरन कर संकतन किया । असेक विषय-उपविषय के लिये हमने अलग-अलग
साइलें बनाई । कतरन के साथ-साथ विषयानुनार फाइल करने का कार्य मी होदा रहा । इस
पद्धति को अपनाने से पाठ-पंकलन में बधेच्य गति आ गई और कार्य आशा के विपरीत
बहुत कम सम्बन्ध में ही समझ हो गया ।

कतरन व फाइल करनेका कार्य पूरा होने के बाद हमने संकलित विषयों में से किसी एक विषय के पाठों का सम्पादन करने का विचार किया।

सश्यादन का पहला विषय हमने 'नारकी जीव' चुना या क्यों कि जीव दण्डक में इनका प्रथम नथान है। नग्यादन का काम बहुत कुछ आगे वह चुका या तथा 'वाशाहिक जैन भारती' में कमशः भकाश्यत भी हो रहा या लेकिन बंधुको का उपालम्भ आया कि प्रथम कार्य का विषय अच्छा नही चुना गया। उनका सुक्ताव रहा कि 'नारिज जीवा' को छोड़ वर कोई दूनरा विषय लो। अतः इस विषय को अपूरा छोड़कर हमने किसी दूमरे विश्व हथा विषय का चपन करने का विचार किया। इस चयन में हमारी हिंद लेक्या 'पर केन्द्रित हुई क्यों कि यह जैन रहाँन का एक रहस्यमय विषय है। इसारी विष्य के प्रथम को हमारी हिंद लेक्या कोई भी आचीन आचार्य भलीमीति असंदिश्य क्यों में हा किया पर के लिए 'लेक्या' विषय को प्रहण किया।

गम्पादन में निम्नलिखित तीन बातों को हमने आधार माना है :--

- १. पाठों का मिलान,
- २. विषय के उपविषयों का वर्गीकरण तथा
- ३. हिन्दी अनुवाद।

३२ आगमों से संकलित पाठों के मिलान के लिए हमने तीन मुद्रित प्रतियों की महा-यता ली है जिनमें एक 'मुतागमें' को लिया तथा बाक़ी दो अन्य प्रतियों लीं। इन दोनों प्रतियों में से एक को हमने मुख्य माना। इन तीनों प्रतियों में चित्र कहीं कोई पाठान्तर मिला तो माधारणतः हमने मुख्य प्रति को प्रधानता दी है। यह सुख्य प्रति मंकलन-सम्पादन अनुसंघान में प्रयुक्त भन्यों की सूची में प्रति 'क' के ब्या में उल्लिखित है। यदि कोई विशिष्ट पाठान्तर मिला तो उसे उपल के बाद ही कोइक में दे दिया है।

संदर्भ सब प्रति 'क' से दिये गये हैं तथा पुष्ठ संख्या 'सत्तागमे' से दी गयी है।

जहाँ तेश्या सध्यन्थी पाठ स्वतंत्र रूप में मिल गया है वहाँ हमने छसे छसी रूप में ले लिया है लेकिन कहाँ लेश्या के पाठ अन्य विषयों के साथ सीम्मक्षित है वहाँ हमने निमन-लिखित दो प्रहृतियाँ अपनाई हैं:—

१. पहली पद्धतिमें हमने हम्मिक्षित पाठों से तेश्या सम्यंथी पाठ अलग निकाल लिया है तथा जिस संदर्भ में वह पाठ आया है उस संदर्भ को प्रारम्भ में कोष्ठक में देते हुए उसके बाद तेश्या सम्यंथी पाठ दे दिया है, यथा—भग॰ श ११। उ १ का पाठ। इसमें उत्तरल बनस्पतिकाय के सम्यंथ में विधिन्न विषयों को लेकर पाठ है। हमने यहाँ तेश्या सम्बन्धी पाठ लिया है तथा उत्तर सम्बन्धी पाठ लिया है तथा उत्तर सम्बन्धी पाठ को पाठ के प्रारम्भ में कोष्ठक में दे दिया है—

( उपले ण प्रापत्तए ) ते णं भंते ! जीवा कि कण्हलेसा नीकलेसा काउलेसा तेउलेसा १ गोयमा ! कण्हलेसे वा जाव तेउलेसे वा कण्हलेस्सा वा नीकलेस्सा वा काउलेस्सा वातेउलेस्सा वा अहवा कण्हलेसे य नीकलेसे य एवं एए दुवासंजोगतियया संजोगवज्ञकांजोगेणं असीह भंगा भवंति—विषयांकन १४३ १४ १६ । प्र० ६६ ।

२ दूसरी पद्धति में हमने सम्मिश्रव विषयों के पाठों में से जो पाठ लेह्या से सम्बन्धित नहीं हैं उनको बाद देते हुए लेह्या सम्बंधी पाठ महण किया है तथा जाब दिए हुए खंशों को तीन कॉन (XXX) जिही द्वारा निर्देशित किया है, यथा—सगः श २४ । उ१ । प्र ७, १२ — पज्जता (त) असिन् पंचिद्यतिदिक्कजोणिय मंते! जे भविए रयणापमाए पुढवीए नेरह्स्सु उवविज्ञतह XXX तेसि मंत्रे जीवाणं कह लेस्साओं पन्नताओं। तं जहा कण्हलेस्सा, तील लेस्सा, कांकलेह्सा—विययंकन 'प्र—'११ । यमक १। पू० २०० । हम उदाहण में हमने प्रश्न ७ से प्रारम्भिक वाढ लेक्स अवशेष पाठ जो बाद दे दिया है तथा उसे कॉस प्रश्न १ तथा १ तथा हमने प्रश्न ७ तथा ११ को मी हमने बाद दे कर प्रश्न १ तथा की कि लेस्था सम्बन्धी है महण कर लिया है। कई जनारों पर इन पद्धतियों के अपनाने में असुविधा होने के कारण हमने पुरा का पूरा पाठ ही दे दिया है।

मूल पाठों में संक्षेपीकरण होने के कारण अर्थ को प्रकट करने के लिएं हमने कई स्थलों पर स्वतिसिंत पूरक पाठ कोष्ठक में दिए हैं, यथा — कडजुस्मकडजुस्म सिन्सिंचिदिया में मंते! ×××( कड् लेस्साओं पन्नताओं) १ कम्ब्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा। ××× एवं सीलसस्तु कि जुस्मेसु आणियव्यं — विषयांका रहा १ ए० २२०। यहाँ 'कड् लेस्साओं पन्नताओं' पाठ जो कोष्ठक में है सुत्र संसेपीकरण में बाद पढ़ गया था छसे हमने अर्थ की स्पष्टता के लिए पुरक रूप में दे दिया है।

क्गींकृत उपविषयों में हमने मूल पाठों को अलग-अलग विभाजित करके भी दिया

है यदा—'एवं सक्करप्पसाएऽवि'—विषयांकन '५३'३। ए॰ ६३। कहीं-कहीं तमूचे मूल पाठ को एक वर्गीकृत उपविषय में देकर उस पाठ में निर्दिष्ट कन्य वर्गीकृत उपविषयों में उक्त मूल पाठ को बार-बार उद्धृत न करके केवल इंगित कर दिया है, यदा--'५६'१' में '५६'३०'? के पाठ को इंगित किया गया है।

प्रत्येक विषय के लंकलित पाठों तथा अनुसंधित पाठों का वगीकरण करने के लिए हमने प्रत्येक विषय को १०० वगों में विभाजित किया है तथा आवश्यकतानुसार इन सी वगों को दस या दस से कम मूल वगों में भी विभाजित करने का हमारा विचार है।

सामान्यतः सभी विषयो के कोशों में निम्नलिखित वर्ग अवश्य रहेंगे--

- · शब्द विवेचन ( मूल वर्ग ),
- '०१ शब्द की व्युत्पत्ति-प्राकृत, संस्कृत तथा पाली माषाओं में,
- पर्यायवाची शब्द—विपरीतार्थक शब्द,
- '०३ शब्द के विभिन्न अर्थ,
- '०४ मिवशेषण-स**ब**मास शब्द,
- '०५ परिभाषा के उपयोगी पाठ.
- '०६ प्राचीन आचार्यों द्वारा की गई परिभाषा,
  - '०७ भेद-उपभेद,
- ·०८ शुद्धः सम्बन्धी साधारण विवेचन,
- °६ विविध (मृल वर्ग),
- 'हह विषय सम्बन्धी फुटकर पाठ तथा विवेचन ।

अन्य मत्र मृल वर्ग या उपवर्ग संकलित पाठौं के आधार पर बनाए जायंगे।

लेश्या कोश में हमने निम्नलिखित मूल वर्ग रखे हैं-

- '० शब्द विवेचन
- '१ द्रव्यलेश्या (प्रायोगिक)
- इटयलेश्या (विस्तमा )
- ४ भावलेखा
- 'प लेज्या और जीव
  - '६ सलेशी जीव
  - '६ विविध

इन ६ मूलवर्गों में से राज्य-विवैचन ८ उपवर्गों में, द्रव्य लेश्या (प्रायोगिक) १६ उपवर्गों में, द्रव्यलेश्या (विकामा ) ५ उपवर्गों में, मावलेश्या ६ उपवर्गों में, लेश्या और जीव ६ उपवर्गों में, सलेशी जीव २६ उपवर्गों में तथा विविघ ह उपवर्गों में विभाजित किए गए हैं।

यधासम्भव वर्गीकरण की सब भूमिकाओं में एकरूपता रखी जायगी।

लेश्या का विषयांकन हमने ०४०४ किया है। इसका आधार यह है कि सम्पूर्ण जैन बाक्सम को १०० मानों में विमाजित किया गया है (देखें मूलवगीकरण सूची पू० 14) इसके खनुतार जीव परिवाम का विषयांकन ०४ है। जीव परिवाम भी मी भागों में विभक्त किया गांव है (देखें जीव-परिवाम वगीकरण सूची पू० 17)। इसके खनुतार लेश्या का विषयांकन ०४ होता है। लात लेश्या का विषयांकन ०४ होता है। लात लेश्या का विषयांकन ०४ होता है। लात लेश्या का विषयांकन ०४० किया है। लेश्या के अपने परमलव का चिद्ध है, जैसे प्रदान तथा प्रदान के प्रवर्ध के आगों फिर दश्यनलव का चिद्ध है, जैसे प्रदान तथा प्रदान के विषय का उपविभाजन होने से इसके वाद आगे वाली संक्ष्या के आगों भी दश्यनलव विष्टु रहेगा (देखें चार्ट पु० 18, 19)।

सामान्यतः अनुवार हमने शाब्दिक अर्थ रूप ही किया है लेकिन जहाँ विषय की गम्मीरता या जटिलता देखी है वहाँ अर्थ को स्वप्ट करने के लिए विवेचनात्मक अर्थ भी किया है। विवेचनात्मक अर्थ करने के किये हमने मुन्नी प्रकार की टीकाओ तथा अन्य मिद्धान्त ग्रंथों का उपयोग किया है। खुद्मस्थता के कारण यदि अनुवाद में या विवेचन करने में कहीं कोई भूल, भ्रांति व वृद्दि रह गई हो तो पाठकवर्ष सुधार लें।

वर्गीकरण के अनुसार —जहाँ मूल पाठ नहीं मिला है अथवा जहाँ मूल पाठ में विचय स्वष्ट रहा है वहाँ मूल पाठ के अर्थ को स्वष्ट करने के लिए हमने टीकाकारों के स्वप्टीकरण को भी अपनाया है तथा स्थान-स्थान पर टीका का पाठ भी उद्गृत किया है।

यद्यपि इसने संकलन का कान आगम प्रन्थों तक ही मीमित रखा है तथापि सम्पा-दन, वर्गीकरण तथा अनुवाद के काम में निर्वृक्ति, जुर्जि, बृत्ति, भाष्य आदि टीकाओं का तथा अन्य मिद्रान्त सम्यों का भी आवश्यकतानुगार अययोग करने का हमारा विचार है।

हमें खेद है कि हमारी क्रद्रमस्थता के कारण तथा पूप्रीदिंग की दशता के अभाव में तथा सुद्रक के कमेंचारियों के प्रमादवश अनेक अगुद्धियों रह गई हैं। हमने अगुद्धियों को तीन भागों में विभक्त किया है- (-- मूलपाट वी अगुद्धि, २- संदर्भ की अगुद्धि तथा १-- अनुवाद की अगुद्धि। आधा है पाठकगण अगुद्धियों की अध्कता के लिए हमें समा करेंगे तथा आवश्यकतानुतार संशोधन कर लेंगे। शुद्धि-पत्र पुस्तक के रोप में दिए गये हैं। मिलप में इस बार के प्राप्त अनुभव से अगुद्धियों नहीं रहेगी ऐगी आशा है।

लेरपा-कोश हमारी कोश परिकल्पना का परीक्षण (ट्रायल) है। अतः इसमें प्रथमानुअव की अनेक द्वटियाँ हों तो कोई आरचर्य की बात नहीं है। लेकिन इस प्रकाशन से हमारी परिकल्पना में पुष्टता तथा हमारे अनुभव में यथेष्ट समृद्धि हुई है इस में कोई सन्देह नहीं है। पाठक वर्ग से समी प्रकार के सुस्ताव अभिनन्दनीय है चाहे वे सम्पादन, वर्गीकरण, अनुवाद या अन्य किसी प्रकार है हों। आशा है इस विषय में विद्वहर्ग का हमें पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

दिगम्बर सन्धी से लेश्या सम्बन्धी पाठ-गंकलन अधिकाशतः हमने कर लिया है। इसमें श्रेताम्बर पाठों से समानता, भिन्नता, विविधता तथा विशेषता देखी है तथा कितनी ही ही बांगे ओ स्वेताम्बर प्रन्थों में हैं। हमारे विचार में दिगम्बर लेश्या-कोशा को में महारा के से सिंहिंद स्वार में दिगम्बर लेश्या-कोशा को भी प्रकाशित करने का निर्णय हम इस तेरपा-कोशा पर विहानों की प्रतिक्रियाओं को जानकर ही करेंगे। इसमें पाठों का सर्वीकरण इस पुस्तक के प्रकाशित करने का निर्णय हम इस तेरपा-कोशा पर विहानों की प्रतिक्रियाओं को जानकर ही करेंगे। इसमें पाठों का सर्वीकरण इस पुस्तक विविधता तथा विशेषता को क्षित के स्वार विशेषता को स्वार्थित को स्वार्थ स्

कियाकोश की इमारी वैयारी प्रायः सम्पूर्ण हो चुकी है।

यनिष हमने इस पुस्तक का मुन्य १००० क्या गया है लेकिन वह विध्यनुक्य ही है बयोंकि इस संस्करण की सर्व प्रतियाँ हम निर्मृत्य विदारत कर रहे हैं। विदाण भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में, भारतीय किया संस्थानों में तथा विदेशी प्राप्य संस्थानों में, श्वेतास्पर-दिगम्बर जैन विदानों में, अञ्चन दार्शनिक विद्वानों में, विशिष्ट विदेशी प्राप्य बद्दानों में, विशिष्ट भारतीय भंडारों तथा देशी व विदेशी विशिष्ट पुस्तकालयों में अधि-कांश्रतः सीमित रहेगा।

शी जैन श्वेताम्यर तेरायंथी महानमा के युन्तकाध्यक्षी तथा श्रीमती हीराकुमारी बोधरा व्यावरण-मांक्य-बेदान्ततीर्थ के हम बढ़े आभारी हैं जिन्होंने हमारे संपादन के कार्य में प्रयुक्त अधिकारा युन्तके हमें देकर पूर्ण सहयोग दिया। श्री अगर चन्द नाहटा, श्री मोहन लाल बेद, हा० सत्यरजन बनर्जी तथा दिवंगत आस्मा सदन चन्द गोठी के भी हम कम आभारी नहीं हैं जो हमें इस कार्य के लिए सतत प्रेरणा तथा उत्साह चेते रहे। श्री रामोदर शास्त्री एम० ए० जिन्होंने रेपकी तरफ मूफ श्रुद्धि में हमें सहायता की उन्हें भी हम हार्दिक स्वन्याद देते हैं। सुराना प्रिटिंग क्बमों तथा उसके वर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस सुत्तक का सुंदर सुद्धण किया है।

आषाद शुक्ला दशमी, वीर संवत् २४६३. मोहनलाल बाँठिया श्रीचन्द चोर्डिया

## जैन वाङ्मय का दशमत्वव वर्गीकरण

## मूळ विभागों की रूपरेखा

| जै॰ द॰ व॰ सं॰                          | य॰ डी॰ सी॰ संख्या |
|----------------------------------------|-------------------|
| ० - जैन दार्शनिक पृष्ठभूमि             | +                 |
| • १ — लोकालीक                          | *454-6            |
| ० २ — द्रव्य — उत्पाद-व्यय-भ्रीव्य     | +                 |
| o ३ — जीव                              | १२८ तुलना ५७७     |
| ०४ — जीव-परिणाम                        | +                 |
| ०५ — अजीव-अरूपी                        | 18x               |
| ०६ — अनीय-रूपी — पुद्गल                | ११७ तलना ५३६      |
| •७पुद्रगल परिणाम                       | +                 |
| ०८ समय-व्यवहार-समय                     | ११५ इलना ५२६      |
| ०९ — विशिष्ट सिद्धान्त                 | +                 |
| १—जैन दर्शन                            | ę                 |
| ११ - आत्मवाद                           | १२                |
| १२—कर्मवादआसव-बंध-पाप-पुण्य            | +                 |
| १३क्रियावादसंवर-निर्जरा-मोक्ष          | +                 |
| १४—जैनेतरवाद                           | 8.8               |
| १५—मनोविज्ञान                          | <b>१ %</b>        |
| १६न्याय-प्रमाण                         | ₹ ६               |
| १७आचार-संहिता                          | 20                |
| १८स्याद्वाद-नयवाद-अनेकान्तादि          | +                 |
| १६ — विविध दार्शनिक सिद्धान्त          | +                 |
| २ धर्म                                 | २                 |
| २१ — जैन धर्मकी प्रकृति                | 7.8               |
| २२ — जैन धर्मके ग्रन्थ                 | २२                |
| २३ — आध्यात्मिक मतवाद                  | २३                |
| २४ — धार्मिक जीवन                      | 58                |
| २५ साधु-साध्वी यति-भट्टारक-श्रुल्लकादि | રમ                |
| २६चतुर्विध सघ                          | २६                |
| २७ — जैन का साम्प्रदायिक इतिहास        | 20                |
| २८सम्प्रदाय                            | २८                |
| २६ जैनेतर धर्मः वलनात्मक धर्म          | 35                |
| ३— समाज विज्ञान                        | 3                 |
| ३१ — सामाजिक संस्थान                   | +                 |

| जै॰ द॰ व॰ सं॰                              | यू॰ डी॰ सी॰ सस्या |
|--------------------------------------------|-------------------|
| ३२ — रा <b>ज</b> नीति                      | ३२                |
| ३३ — अर्थशास्त्र                           | <b>3</b> 8        |
| ३४नियम-विधि-कानून-न्याय                    | ≸X                |
| ३५शासन                                     | <b>P</b> M        |
| ३६ — सामाजिक उन्नयन                        | ₹€                |
| ३७ — शिक्षा                                | ३७                |
| ३८ — व्यापार-व्य <del>व्</del> साय-यातायात | şs                |
| ३६ —रीति-रिवाज—लोक-कथा                     | 38                |
| ४भाषा विज्ञानभाषा                          | 8                 |
| ४१ — साधारण तथ्य                           | ¥१                |
| ४२—प्रा <b>कृ</b> त भाषा                   | 8.83€             |
| ४३ — संस्कृत भाषा                          | 2.634             |
| ४४अपभ्रंश भाषा                             | 8.838             |
| ४५दक्षिणी भाषाएँ                           | A\$A.€            |
| γ६ ─ हिन्दी                                | x 6 6 . 8 3       |
| ४७गुजराती-राजम्थानी                        | A. 83A            |
| ४८महाराष्ट्री                              | 88.83k            |
| YE-अन्यदेशी- विदेशी भाषाएँ                 | \$3¥              |
| <b>५</b> —विज्ञान                          | ¥                 |
| <b>५१—गणित</b>                             | * 4.8             |
| <b>५</b> १—खगोल                            | 4.5               |
| ५३ <del></del> भौतिकी-यांत्रिकी            | ¥.\$              |
| ५४—रसायन                                   | N/A               |
| ५५—भूगर्भ विज्ञान                          | ¥.¥.              |
| ५६पुराजीव विज्ञान                          | <b>પ્ર</b> ફ      |
| ५७—जीव विज्ञान                             | #(0               |
| ५८—वनस्पति विशान                           | Αc                |
| ५६पशु विज्ञान                              | 3.8               |
| ६—प्रयुक्त विज्ञान                         | Ę                 |
| ६१—चिकित्सा                                | ६१                |
| ६२ — योत्रिक शिल्प                         | <b>€</b> ?        |
| ६३कृषि-विशान                               | € ₹               |
| ६४—गृह विशान                               | €.k               |
| €¥ +                                       | +                 |

| जै० द० व० सं०                            | यू॰ डी॰ सी॰ स |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>६६ र</b> सायन शिल्प                   | ६६            |
| ६७ - इस्त शिल्प वा अन्यथा                | ξU            |
| ६=-विशिष्ट शिल्प                         | ξ=            |
| <b>६</b> ६— बाम्तु शिल्प                 | ६६            |
| ७क्ला-मनोरंजन-कीड़ा                      | ٠             |
| ७१ नगरादि निर्माण कला                    | 90            |
| ७२ — स्थापत्य कला                        | ७२            |
| ७३—मृर्तिकला                             | ७३            |
| ७४रेखाऋन                                 | υγ            |
| ७५—चित्रकारी                             | <i>હપૂ</i>    |
| ७६—उत्क्रीर्णन                           | ७६            |
| ७७प्रतिलिपि - · लेखन-कला                 | ७७            |
| ७⊏—संगीत                                 | ७८            |
| ७६ मनोरंजन के साधन                       | ૭૬            |
| ८—साहित्य                                | ٤             |
| ८१—छंद-अलंक।र-रस                         | <b>~</b> {    |
| ८२ प्राकृत माहित्य                       | +             |
| ८३ - संस्कृत जैन साहित्य                 | +             |
| ८४ — अपभ्रंश जैन साहित्य                 | +             |
| <b>८५ —</b> दक्षिणी भाषा में जैन साहित्य | +             |
| <b>८६</b> – हिन्दी भाषा में जैन साहित्य  | +             |
| ८७गुजराती राजस्थानी भाषा में जैन माहित्य | +             |
| <- महाराष्ट्री भाषा में जैन साहित्य      | +             |
| ८६—अन्य भाषाओं में जैन साहित्य           | +             |
| E—भूगोल-जीवनी-इतिहास                     | 3             |
| ६१—भूगोल                                 | 9.3           |
| ६२—जीवनी                                 | <b>E</b> ?    |
| ६३इतिहास                                 | £ 3           |
| ६४मध्य भारत का जैन इतिहास                | +             |
| ६५दक्षिण भारत का जैन इतिहास              | +             |
| ६६ उत्तर तथा पूर्व भारत का जैन इतिहास    | +             |
| ६७ — गुजरात-राजस्थान का जैन इतिहास       | +             |
| ६८महाराष्ट्र का जैन इतिहास               | +             |
| ६६ — अन्य क्षेत्र व वैदेशिक जैन इतिहाम   | +             |
|                                          |               |

#### ०२ जीव परिणाम का वर्गीकरण

०४०० सामान्य विवेचन ०४०१ गति 3580 मिथ्यात्व ०४०२ इन्द्रिय 0880 सम्यक्तव ०४०३ कषाय वेदना •४०४ लेश्या 0836 ०४०५ योग ०४३२ सुख 0 Y 0 & उपयोग ०४३६ दुःख •४३४ अधिकरण ০১০০ সান ०४०८ दर्शन ०४३५ प्रमाद ०४०६ चारित्र ०४३६ ऋदि ०४१० वेद ०४३७ अगुरुलघु ०४३**८** प्रतिघातित्त्र ०४११ शरीर 3880 पर्याय ०४१२ अवगाहना 0880 रूपत्व-अरूपत्व ०४१३ पर्याप्रि ०४१४ प्राण उत्पाद-ब्यय-भ्रीब्य 0888 ०४१५ आहार ०४४२ अस्ति-नित्य-अवस्थितत्व ०४१६ योनि ०४४३ शाश्वतत्व ०४१७ गर्भ ०४४४ परिस्पंदन ०४१८ जन्म-उत्पत्ति-उत्पाद ०४४५ संसार संस्थान काल ०४१६ स्थिति मंमारस्थत्व-असिद्धत्व 9880 ०४२० मरण-च्यवन-उद्दर्तन भव्याभव्यत्व 0880 परिस्वापरिस्व 0885 वीर्य ०४२१ 3440 प्रथमाप्रथम ०४२२ लब्धि 0840 चरमाचरम ०४२३ करण ०४२४ भाव ०४५१ पाझिक ०४२५ अध्यवसाय ०४५२ बाराधना-विराधना ०४२६ परिणाम ०४२७ ध्यान ०४२⊏ संशा

|                              |                             |                                                      | <u> </u>                       |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ० जैन दार्शनिक<br>पृष्ठमूमि> | ०० सामान्य विवेचन           | ०० सामान्य विवेचन<br>०१ गति                          | ० शब्द-विवेचन                  |
| १ जैन दर्शन                  | ০१ লীকালীক                  | . ०२ इन्द्रिय<br>. ०३ कपाय                           | ंश् हब्यलेश्या<br>'२ (धायीगिक) |
| , , , , , ,                  |                             | ०४ लेश्या                                            | '३ द्रव्यलेश्या<br>(विस्तमा)   |
| २ धर्म                       | ०२ द्रवय                    | ०६ उपयोग                                             |                                |
|                              |                             | ०७ ज्ञान अज्ञान<br>०८ दर्शन                          | ४ भावलेश्या                    |
| <b>২ লমাজ বিলান</b>          | ०३ जीन                      | °६ चारित्र<br>१० वेट                                 | '५ लेश्याऔर जीव→               |
| ¥ भाषा विज्ञान               | ०४ जीव परिणाम>              | ११ शरीर<br>१२ अञ्चलहमा                               |                                |
|                              |                             | १३ पर्याप्त<br>१४ प्राण                              | १ नलेशी जीव                    |
| ५ विज्ञान                    | ०५ अजीब-अरूपी               | १५ आहार<br>१६ योनि                                   | ۶)                             |
| ६ प्रयुक्त निज्ञान           | ०६ अनीव-रूपी <b>पुद्</b> गल | १७ गर्भ<br>१८ जन्म उत्पत्ति-उत्पाद<br>१६ न्थिति      | 'হ বিবিখ                       |
| ७ कला-मनोरंजन<br>कीडा        | ०७ पुद्गल-परिणाम            | २० मरण-च्यवन उद्धर्तन<br>२१ वीर्य<br>२२ ल <b>ि</b> ध |                                |
| ८ साहित्य                    | ०८ समय, व्यवहार-समय         |                                                      |                                |
| ६ भूगोल-जीवनी-<br>इतिहास     | ०६ विशिष्ट मिद्धान्त        | २५ अध्यवसाय<br>२६ परिनाम<br>२७ ध्यान                 |                                |
| ₹10€111                      |                             | २८ सङ्गा<br>आदि                                      |                                |

## उपविभाजन का उदाहरण

| '५१ लेश्याकी अपेक्षा<br>जीव के भेद | '५८'१ रत्नप्रभाष्ट्रची के<br>नारकी में उत्पन्न<br>होने योग्य जीवों में | '५८-'१०'१ स्वयोति से '५८-'१०'२ अप्कायिक योति से '५८-'१०'३ अग्रिकायिक योति से |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| भू२ लेश्याकी अपेक्षा               | '५८'२ शर्कराप्रमा∘                                                     |                                                                              |
| जीव की वर्गणा                      | '५८'३ वातुकापमा०                                                       | '५८' १०'४ वायुकायिक योनि से                                                  |
|                                    | 'भ्⊏'४ पंकप्रभा∘                                                       | 'भू⊏'१०'भू वनस्पतिकायिक                                                      |
| '५३ विभिन्न जीवों में              | '५८'५ ध्मप्रमा०                                                        | योनि से                                                                      |
| कितनी लेश्या                       | '५८'६ तमप्रभा०                                                         | 'भू⊏'१०'६ द्वीन्द्रिय से                                                     |
|                                    | 'भूद'७ तमतमाप्रभा०                                                     | ·५८:१०:७ त्रीन्द्रिय से                                                      |
| '५४ विभिन्न जीव और                 | 'भूद'द असुरकुमार०                                                      | 'भू८' १० ८    चर्हारिन्द्रिय से                                              |
| लेश्या-स्थिति                      | '५८'६ नागकुमार यावत्                                                   | '५⊏'१०६ असंशी पंचेन्द्रिय                                                    |
|                                    | स्त नितकुमार ०                                                         | तिर्येच योनि से                                                              |
| '५५ लेश्या और गर्भ-                | ৸⊏'ং৹ জুখ্ৰীকাবিক৹ →                                                   | '५८८'१०'१० संख्यात वर्षकी                                                    |
| उत्पत्ति                           | 'भूद' ११ अप्काविक०                                                     | आयुवाले संजी पचेन्द्रिय                                                      |
|                                    | '५८ १२ अस्मिकायिक०                                                     | तियेंच योनि से                                                               |
| 'भद जीव और लेश्या-                 | 'भ्⊏'१३ वायुकायिक०                                                     | '५.⊏ १०११ अमंज्ञी मनुष्य स                                                   |
| समपद                               | भू <b>दः</b> १४ वनस्पतिकायिक०                                          | '५८'१०'१२ मंशी मनुष्य से                                                     |
|                                    | ·५८ १५ द्वीन्द्रिय०                                                    | 'भ्रद्ग'१०'१३ असुरकुमार देवो मे                                              |
| 'भू७ लेश्या और जीव का              | ५८ १६ त्रीन्द्रिय०                                                     | ·भूदः १०'१४ नागकुमार यावत्                                                   |
| उस्ति सरण                          | 'भूद' १७ चतुर्रिनद्रय०                                                 | स्तनिनकुमार देवो स                                                           |
|                                    | ५८ १८ पचेन्द्रिय तिर्यंच                                               | 'प्रद <b>्</b> ० १५ वानव्यंतर देवीं से                                       |
| भू⊏ किसी एक योनि                   | योगि०                                                                  | 'भू='१०१६ ज्योतिषी देगी स                                                    |
| संस्व/पर योजि                      | <b>५</b> द∵१६ मनुष्य यानि०                                             | भूदः १०′१७ मौधर्मदेवीं म                                                     |
| में उत्पन्न होने                   | 'भूद २० बानव्यंतर देव <b>०</b>                                         | 'भूर-'१०'१८ ईशान देवों मे                                                    |
| योग्य जीवो में                     | 'भूद'२१ ज्योतिषी देव०                                                  |                                                                              |
| कितनी लेश्य। →                     | 'भूद'२२ सौधर्मदेव०                                                     |                                                                              |
|                                    | '५८'२३ ईशान देव०                                                       |                                                                              |
| '५६ जीव समूहों में                 | आदि                                                                    |                                                                              |
| कितनी लेश्या                       |                                                                        |                                                                              |
|                                    |                                                                        |                                                                              |
|                                    |                                                                        |                                                                              |
|                                    |                                                                        |                                                                              |
|                                    |                                                                        |                                                                              |

#### **FOREWORD**

It gives me immense pleasure to introduce to the world of orientalists this valuable reference book, entitled Lesya-kośa, compiled by Mr. Mohan Lal Banthia and his assistant Mr. Shrichand Choraria who is a student at our Institute. It is a specimen volume of a larger project prepared by Mr. Banthia to compile a series of such volumes on various subjects of Jainism, enlisted in a comprehensive and exhaustive catalogue that is under preparation by him. The compilers do not claim that the volume is an exhaustive and complete reference book on the subject as contained in the literature that is extant and available in print and manuscripts, accepted by the Digambara and the Svetāmbara sects of Jainism. In fact, Mr. Banthia has proposed to publish another volume on the subject, containing the references to the subject embodied in the Digambara literature. The Leśvā-kośa will inspire the scholars of Jainism for a critical study of the subject, leading to a clear formulation and evaluation of the doctrine and its bearing on the metaphysical speculations of ancient India.

The concept of lesyā is a vital part of the Jaina doctrine of karman. Every activity of the soul is accompanied by a corresponding change in the material organism, subtle or gross. The lesyā of a soul has also such double aspect—one affecting the soul and the other its physical attachment. The former is called bhāva-lesyā, and the latter is known as dravya-lesyā. A detailed account of the mental and moral changes in the soul and also an elaborate description of the material properties of various lesyās are recorded in the Jaina scripture and its commentaries.

In the Ajivika, the Buddhist and the Brahmanical thought also, ideas similar to the Jama concept of lesya are found recorded. The lesya qua matter is the 'colour-matter' accompanying the various gross

<sup>1.</sup> Pp. 251-3 (of the text).

<sup>2.</sup> Pp. 20ff.

and subtle physical attachments of the soul. This is the dravya-leśya. The corresponding state of the soul of which the dravya-leśya is the outward expression is bhava-leśya 4. The dravya-leśya, being composed of matter, has all the material properties viz. colour, taste, smell and touch. But its nomenclature as kṛṣṇa (black), nila (dark blue), kāpota (grey, black-red³), tejas (fiery, red⁴), padma (lotus-coloured, yellow²) and śukla (white), is framed after its colour which appears to be its aslient feature. The use of colour-names to indicate spiritual development was popular among the Ājīvikas and the leśya concept of the Jainas seems to have had a similar origin. The Buddhists appear to have given a spiritual interpretation to the Ājīvika theory of six abhijātis and the Brahmanical thinkers linked the colours to the various states of sattva, raisa and tamas. §

Although it is difficult to determine the chronology of these ideas in these religions, there should be no doubt that the concept of lesya was an integral part of Jaina metaphysics in its most ancient version. The later Jaina thinkers made attempts at knitting up the doctrine of karman, placing the concept of lesya at its proper place in the texture.

As regards the etymology of the word lesya (Prakrit, lessa, lesa), I would like to suggest its derivation from "shis "to burn" on with its meaning extended to the sense—"shining in some colour". This connotation and others allied to it appear to explain satisfactorily the senses of scriptural phrases containing the word lessa, collected on pages 4 and 5 of the lesya-kośa Dr. Jacobi's derivation of the term from kleśa'l odos not appear plausible, as the kaṣāya (the Jaina equivalent of kleśa) has no necesvary connection with the lesya, and the various

```
3, P. 10 (line 5); also p. 13 (line 11).
```

<sup>4.</sup> P. 9 (lines 21ff).

<sup>5.</sup> P. 45 (line 13).

<sup>6.</sup> P. 45 (line 13).

<sup>7.</sup> P. 45 (line 14).

Pp. 254-7; also Glasenapp: The Doctrine of Karman in Jaina Philosophy, p. 47, fn 2; Pandit Sukhlalji: Jain Cultural Research Society (Varanasi) Patrikā No. 15, pp. 25-6.

<sup>9.</sup> Śrişu-ślişu-pruşu-pluşu dāhe-Paņiniya-Dhātupātha, 701-4.

<sup>10.</sup> Glasenapp : op. cit., p. 47, fn 1.

usages of the word (lesya) found in the Jaina scripture to not imply such connotation.

Three alternative theories have been proposed by commentators to explain the nature of leiyal. In the first theory, it is regarded as a product of passions (kaşāya-nisyanda), and consequently as arising on account of the rise of the kaṣāya-mohaniya karman. In the second, it is considered as the transformation due to activity (yoga-paripāma), and as such originating from the rise of karmans which produce three kinds of activity (physical, vocal and mental). In the third alternative, the leiya is conceived as a product of the eight categories of karman (jñānāvarapīya, etc.), and as such accounted as arising on account of the rise of the eight categories of karman. In all these theories, the leiya is accepted as a state of the soul, accompanying the realization (audayika-bbāva) of the effect of karman. 1

Of these theories, the second theory appears plausible. The lesya, in this theory, is a transformation (parinati) of the sarira-namakarman (body-making karman),19 effected by the activity of the soul through its various gross and subtle bodies-the physical organism (kāya), speech-organ (vak), or the mind-organ (manas) functioning as the instrument of such activity.13 The material aggregates involved in the activity constitute the lesya The material particles attracted and transformed into various karmic categories (jñānāvaraņīya, etc.) do not make up the lesya. There is presence of lesya even in the absence of the categories of ghati-karman in the sayogi-kevalin stage of spiritual development, which proves that such categories do not constitute lesya. Similarly, the categories of aghāti-karman also do not form the leśyā as there is absence of lesya even in the presence of such categories in the ayogi-kevalin stage of spiritual development, 14 The lesya-matter involved in the activity aggravates the kaşāyas if they are there. 15 It is also responsible for the anubhaga (intensity) of karmic bondage. 16

For the refutation of the theory propounding lesya as karmanisyanda, vide pp. 11-2.

<sup>12.</sup> P. 10 (line 10).

<sup>13.</sup> P. 10 (lines 13-21).

<sup>14.</sup> P. 11 (lines 3-8).

<sup>15.</sup> P. 11 (lines 8-9).

<sup>16.</sup> P. 11 (lines 15-7); also the Tika on Karmagrantha, IV, 1.

Lesyā is also conceived by the commentators as having the aspect of viscosity. 17

The compilers of the Leśya-kośa have taken great pains to make the work as systematic and exhaustive as prossible. Assistance of a trained scholar and proof-reader could, however, be requisitioned for better editing and correct printing. The scholars of Indian philosophy, particularly those working in the field of Jainism, will derive good help from such reference books. Although primarily a veteran business man, Mr. Banthia has shown keen understanding of ontological problems in systematically arranging the references and elinching crucial issues as is evident from the occasional remarks in his notes. Scholars will take off their hats to him in appreciation of his Herculean labour in defiance of the extremely precarious health that he has been enjoying for the last several years. We wish success to him in his larger scheme which is bound to be of great benefit to scholars devoted to the study of Jainism, and assure him of our full co-operation in the execution of the project.

NATHMAL TATIA Director.

July 3, 1966.

Director, Research Institute of Prakrit Jainology & Ahimsa, Vaishali

### आमुख

विषय-कांश परिकल्पना बडी महत्त्वपूर्ण है। यदि सव विषयों पर काश नटी भी तैयार हो सकें तो दम-बीस प्रधान विषयों पर भी कीश के प्रकाशन से जैन दर्दान के अध्येताओं को बहुत ही सुविधा रहेगी। इस संक्य में सम्पादकों को मेरा सुकाव में दिन व पण्णका सुत्र के 88 पदों में विविचन विषयों के कोश तो अवस्थ ही प्रकाशित कर स

सयपि यह कोश परिकल्पना मीमित मंकलन है किर भी इन मकलनों से विषय को समझने व पहण करने में मेरे विचार में कोई विशेष कठिनाई नहीं हाथी। पाठकों को स्वेतास्थर-दिगाश्यर दोनों दृष्टिकोण उपलब्ध हो मके इमलिए मनावका से संग निवंदन है कि आगे के विषय कोशों में तत्वार्थसूल तथा उनकी महत्त्वपूर्ण विगम भीव टोहाओं से भी पाठ संकलन करें। इससे उनकी मीमा में यहत अधिक इस्ति नहीं होगी।

सम्पादको ने सम्पूर्व जैन बाइस्य को सार्वभीसिक दशमनव वर्गीकरण पद्धान के अनु गार मी वर्गी में विभाजित किया है। जैनदर्शन की आवश्यनका क अनुभार उर्दाने द्रमो यत्र तत्र परिवर्तन भी किया है; अन्यवा जैन ही अपनाग है। इस वर्गीकरण के अन्ययन में यह अनुभव होता है कि यह दूरस्पर्शी (fai reaching) है एथा जैन दर्शन और एमें में ऐसा कोई विस्लाही विषय होगा जा इस वर्गीकरण में अञ्चना रह जाय या इसह यस्वर्मन नहीं आ सके।

षयाँच की अपेक्षा जीव अनस्त गरिकामी है, फिर भी आगमां में और के दम ही गरि णामों का उक्लेख हैं। जीव गरिकाम के बगीवरण को देखने से पता नस्ता है है सम्पादकों ने ने इन दम परिकामों को प्राथमिकता देखर बहक किया है लेकिन गाथ दी कमी के उदन में बा अस्था होनेवाले अस्य अनेक प्रमुख परिकामों को भी नगीवरण में स्थान दिया है। इनमें में अस्याद क्ष्मिक्षोले अस्य अनेक प्रमुख परिकामों को भी नगीवरण में स्थान दिया है। इनमें में अस्याद क्ष्मिक्षोले आदि कई विषय तो अस्य-अस्य कांशों में भी समाध्यि होने योग है।

पूछ्य 18-19 घर दिए गान वर्गीकरण के उदाहरव में वर्गीकरण और गरभ्यर अपवर्गी करणों की पद्धीत का चित्र कहन कुछ स्पष्टतर हो जाता है। गायेमीनिक द्यामनप वर्गीकरण (U. D. C) की तरह जैन वाइसव क्यामकरण का एक मिला या विस्तृत संस्करण सम्पा-रक्षण निकाल गके तो बति उत्तर हो। तभी उनकी पूरी कहराना का चित्र गरिन्य हिटत होकर विद्वानी के समझ आ स्वेगा।

परिभाषाओं में अनेक विशिष्ट टीकाकारों द्वारा की गयी लैरया की परिभाषाएँ नहीं दी गयी है। परिभाषाएँ अधिक से अधिक विद्वानों भी दी आती जादिन थी। चतराध्यत के, किसमें लेरया पर एक अलग ही अध्यत है, टीकाकार थी परिभाषात अभाव खटकता है। दी गयी परिभाषाओं का हिस्से अनुवार भी नहीं दिया गया है. यह भी एक कमी है। सामादकों ने परिभाषा सम्बन्धी अपना औई सामासन भी तही दिया है।

जिम प्रकार योग, ध्यान आदि के माथ लेश्या के तुलनात्नक विवेचन दिए गये हैं. उसी प्रकार द्रव्य लेश्या के साथ द्रव्यमन, द्रव्यवचन, द्रव्यक्षाय आदि पर तुलनात्यक मूल पाठ या टीकाकारों के कथन नहीं दिए गए हैं जो दिए जाने चाहिए थे। विविध शीर्षक के अन्तर्गत विषय अनुक्रम से या वर्गीकरण की शैली से नहीं दिए गए हैं।

लेह्या-कोश एक पठनीय मननीय ब्रन्थ हुआ है। लेश्याओं को समझने के लिए इसमें यथेष्ट ममाला है तथा शोधकतीओं के लिए यह अमृह्य ग्रन्थ होगा। रेफोन्स पुरत्क के हिसाब से यह मभी अंबी के पाठकों के लिए उपयोगी होगा। वर्गीकरण की शैली विषय को सहजगम्य बना देती है। सम्पादकगण तथा प्रकाशक इसके प्रकाशन के लिए भन्यवाद के पात्र हैं।

लेश्या शाश्वत भाव है। जैसे लांक-अलोक-लोकान्त अलोकान्त दृष्टि शान-कर्म आदि शाश्वत भाव है वैसे ही लेश्या भी शाश्वत भाव है।

लोक बागे भी है, पीछे भी है; लेश्या जागे भी है, पीछे भी है— दोनो जनावुपूर्वी हैं। इतमें जागे पीछे का कम नही है। इसी प्रकार करन सभी शास्त्रत भावों के साथ लेश्या का जारो-पीछे का कम नही है। सब शास्त्रत भाव जनादि काल से हैं, जनस्त काल तक होने (हेलां १४)।

सिद्ध जीव अलेशी होते हैं तथा चतुरंश गुकस्थान के जीव को खंड़ कर अवशेष सगारी जीव मब कलेशी हैं। मलेशी जीव अनादि है। बनः यह कहा जा सकता है कि लेक्या और जीव का सम्बन्ध अनादि काल से हैं।

. संनारी जीव भी अनादि काल से हैं। लेश्याभी अनादि काल से हैं। इनका सम्बन्ध भी अनादि काल से हैं (देखें '६४')।

प्राचीन आचारों ने 'तिश्वा' क्वा है इस पर बहुत ऊहापोह किया है लेकिन वे कोई तिश्वन परितापा नहीं कवा सके। सब से सरण गरिसापा है - स्थियते सिक्टपते आस्मा कर्मणा सहात्त्रपति त्येष्या—आस्मा जिसके सहयोग से कमों से लिए होती है वह तेश्या है (वेसे ७५६'२ (स))।

एक दूमरी परिभाषा जो प्राचीन आचार्यों में बहुलता से प्रचलित थी वह है -

कृष्णादि द्रव्य माचिव्यात्, परिणामो य आत्मनः ।

स्फटिकस्येव तत्रायं, लेक्या शब्द प्रयुक्यते॥

जिस प्रकार स्कटिक सणि विभिन्न वर्णों के सूत्र का गान्तिप्य प्राप्त कर उस वर्णों में प्रतिमानित होता है अगी प्रकार कुष्णादि इटयो का गान्तिप्य पाकर आस्ता के परिणास वर्णी रूप में परिणत होते हैं, और आस्ता की इंग परिणति के तिये लेह्या शब्द का प्रयोग किया जाता है।

यहाँ जिन कृष्णादि द्रव्यो की ओर दीमत किया गया है वे द्रव्यलेस्या कहलाते हैं तथा आन्मा की जा परिवाद है वह भावनेस्या कहलाती है। अभयदेवस्परि ने कहा भी है— कृष्णादि द्रव्य साचित्र्य जनिताऽऽस्मपरिणामस्पो भावलेस्याम्।

पाचीन आचार्यों ने लेश्या के विवेचन में निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार किया है:---

- लेश्या योगपरिकाम है—योगपरिकामो लेश्या ।
- २. लेश्या कर्मनिस्यंद रूप है-कर्मनिस्यन्दो छेश्या ।

- ३. लेश्या कपायोदय से अनुरंजित योगप्रवृत्ति है—कषायोदयरंजिता योगप्रवृत्ति लेश्या ।
  - ४. जिम प्रकार अध्यक्तमों के उदय से संमारस्थल्व तथा अमिद्धल्व होता है उसी प्रकार अध्यक्तमों के उदय से जीव लेश्यल्व को प्राप्त होता है।

तेश्यत्व जीवोदयनिष्पम्न भाव है। अतः कसीं के उदय से जीव के छः भावलेश्याएँ होती हैं।

द्रव्यतेस्या पौद्गलिक है, अतः अजीवीदयनिष्यन्न होनी चाहिए—पञ्जोगपरिणामए बण्णे, गंधे, रसे, फासे, सेत्तं अजीवीदयनिष्यन्ने (देखं '०५१'१४)।

```
दव्यलेश्या क्या है १
 १ द्रव्यले ज्या अजीव पदार्थ है।
 २-- यह अनत प्रदेशी अध्यस्पर्शी पृद्रगल है (देखें १४ व '१५)।
 3 — इसकी अनंत वर्गणा होती है ( '१७ )।
 ४ - इसके द्रव्यार्थिक स्थान असंस्थात है ( '२१ )।
 भ—इसके प्रदेशार्थिक स्थान अनंत हैं ( '२६ )।
 ६ - छः लेश्या मे पाँच ही वर्ण होते हैं ( २७ )
 ७ - यह असंख्यात प्रदेश अवगाह करती है ( '१६ )।
 द-यह परस्पर में परिणामी भी है, अपरिणामी भी है ( '१६ व '२० )।
 E-- यह आत्मा के मिवाय अन्यत्र परिणत नहीं होती है ( '२० ७ )।
१० — यह अजीबोदयनिष्णस्त है ( '०५१'१४)।
११ - यह ग्र⊊-लब है ( 'र⊂ )।
१२ - यह भावितात्मा अनगार के द्वारा अगोचर - अजे य है ('०५१'१३)।
१३ - यह जीवबाही है ( '०५१'१० )।
१४--प्रथम की तीन द्रव्यलेश्या दुर्गन्धवाली हैं नथा पश्चात् की तीन द्रव्यलेश्या सुगंजवाली
      है (प० १५)।
१५.-प्रथम की तीन द्रव्यलेश्या अमनोश्च रमवाली हैं तथ। पश्चात की तीन द्रव्यलेश्या
     मनोज्ञ रमवाली है (प० १६)।
१६ — प्रथम की तीन द्रव्यलेश्या शोतरूक्ष स्पर्शवाली है तथा पश्चात् की तीन द्रव्यलेश्या
     ऊष्णस्निम्ध स्पर्शवाली है (प्र०१६)।
१७--- प्रथम की तीन द्रव्यलेश्या वर्णकी अपेक्षा अनिश्रुद्ध वर्णवाली हे तथा पश्चात् नी तीन
     द्रव्यलेश्या विश्रद्ध वर्णवाली हैं ( पृ० १६ )।
१८- यह कर्म पुदगल से स्थल है।
१६--यह द्रव्यकपाय से स्थल है।
२० - यह द्रव्य मन के पुदगलों से स्थल है।
२१--यह द्रव्य भाषा के पुरुगली से स्थल है।
२२ -यह औदारिक शरीर पुदुगलो से सुद्दम है।
२३---यह शब्द पदगली से सहम है।
```

```
२४--इसे तेजस शरीर पदगलों से सक्स होना चाहिये।
२५ - इसे वैकिय शरीर पुदगलों से सुद्दम होना चाहिये।
२६---यह इन्टियों द्वारा अग्राह्म है।
२७- यह योगात्मा के साथ ममकालीन है।
ఫ⊏-- यह विना योग के ग्रहण नहीं हो सकती है।
२६ — यह नोकर्मपदगल है, दर्मपुदगल नहीं है।
३०- यह पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, बंध नहीं है।
३१---यह आत्मप्रयोग सं परिणत है : अतः प्रायोगिक पदगल है।
३२---यह तथाय क अन्तर्गत पदगल नहीं है: क्यों कि अक्षायी के भी लेश्या होती है लेकिन
     यह सक्तवायी जीव के कपाय से संभवत: अन्संजित होती है।
३३ — यह पारिणामिक भाव है।
३४--- देनका संस्थान अज्ञात है।
इ.स.— देश-बंध— सर्व बंध का लेश्या मंबंधी पाठ नहीं है।
     भावलेश्या क्या है १
 १-- भावलेश्या जीवपरिणाम है (देखें विषयांकन '४१)।
 २- भावलेश्या अस्पी है। यह अवर्णी, अगधी, अरमी तथा अस्पशी है ( '४२ )।
     भावलेश्या अगृहलघ् है ( '४३ )।
 ४-- विश्वद्धता-अविश्वद्धता के तारतम्य की अपेक्षा से इसके असंख्यात स्थान हैं ( °४४ )।

 प — यह जीवोदयिमण्यन्त भाव है ( ४६°१)।

 ६-- आचार्यों के कथनानुसार भावलेश्या क्षय-क्षयोपशम, उपशम भाव भी हैं ('४६'२ )।
 ७ - प्रथम की तीन अधर्मलेश्या कही गई हैं तथा पीछे की तीन धर्मलेश्या कही गई हैं
      ( 30 88 )1

    प्रथम की तीन भावलेश्या दर्गीत की हेतु कही गई हैं तथा पश्चात की तीन भाव-

      लेज्या स्मान की हेत कही गई हैं (प्र०१७)।

    प्रथम की तीन मावलेश्या अप्रशस्त है तथा प्रश्चात की तीन मावलेश्या प्रशस्त है

      (30 18)1
 १०-प्रथम यो तीन भावलेश्या संवित्तष्ट है तथा पश्चात की तीन भावलेश्या अमिवलाध्य है
      ( 90 80 )1
 ११— परिणास की अपेक्षा प्रथम की तीन भावले ह्या अविशुद्ध है तथा पश्चात की तीन
      भावलेश्या विश्रद हैं ( पृ० १७ )
 १२-- नव पदार्थ मे भावलेश्या--जीव, आखव, निर्वश है।
 १३ — आसव में योग आसव है।
१४-- निर्जरा में कौन-भी निर्जरा होनी चाहिए १
१५-- ग्रभ योग के समय में श्रभलेश्या होनी चाहिये या विश्रद्धमान लेश्या होनी चाहिए।
१६ - अश्रम योग के ममय में अश्रमलेश्या होनी चाहिये या संक्लिप्टमान लेश्या होनी चाहिए।
१७-- जो जीव सयोगी है वह नियमतः सलेशी है तथा जो जीव सलेशी है वह नियमतः
     सयोगी है।
```

प्रतीत होता है कि परिणाम, अध्यवसाय व लेक्या में बढा धनिष्ठ सम्बन्ध है। अहाँ परिणाम श्रम होते हैं, अध्यवसाय प्रशस्त होते हैं वहाँ लेश्या विश्वद्धमान होती है। कमीं की निर्जरा के समय में परिणामों का शुभ होना, अध्यवसायों का प्रशस्त होना तथा लेश्या का विश्रद्धमान होना आवश्यक है (देखें '६६'२)। जब बैराग्य भाव प्रकट होता है तब इन तीनों में क्रमशः शाभता, प्रशस्तता तथा विशादता होती है (देखें '६६'२३)। यहाँ परिणाम शब्द से जीव के मूल दस परिणामों में से किस परिणाम की ओर इंगित किया गया है यह विवेचनीय है। लेक्या और अध्यवसाय का कैसा सम्बन्ध है यह भी विचारणीय विषय है: क्योंकि अच्छी-वरी दोनो प्रकार की लेश्याओं में अध्यवसाय प्रशस्त अप्रशस्त दोनों होते हैं। देखें 'हह' १६ )। इसके विपरीत जब परिणाम अधाम होते हैं. अध्यवसाय अप्रशस्त होते हैं तय लेज्या अविश्वद्ध--संक्लिप्ट होनी चाहिए। जब गर्भस्थ जीव नरक गति के योश्य कमों का बन्धन करता है तब उसका चित्त, उसका मन, उसकी नेश्या तथा उसका अध्यवसाय तद्वपयुक्त होता है। उसी प्रकार जब गर्भस्थ जीव देव गति के योग्य कर्मों का बन्धन करता है तब उसका चित्त, उसका मन, उसकी लेज्या तथा उनका अध्यवसाय तदययक्त होता है। इससे भी प्रतीत होता है कि इन तीनो का --मन व चित्त के परिवासों का. लेज्या और अध्यवनाय का सम्मिलित रूप से कर्म बन्धन में पूरा योगदान है (देखें '६६'६)। इसी प्रकार कर्म की निर्जरा में भी इन तीनों का परा योगटान होना चाहिये।

जीव लेस्या द्रव्यों को यहण करता है तथा पूर्व में यहीत लेस्या द्रव्यों को नव यहीत लेस्या द्रव्यों के द्वारा परिवत करता है, कसी पूर्ण कर ते तथा कमी आकार-भाव मान-भावित्यमान मान से परिवत करता है। जीव द्वारा तेस्या द्रव्यों के यहण किस न में के उदय से होता है यह विकेचनीय विपय है। इन विवय पर किसी भी टीकाकार का कोई विसेष्य विकेचन न हो है। केवल एक स्थल पर लेस्यल को संस्थर-प्रवत्य-अधिद्धाल की तरह अस्ट तभी का उदय जन्य माना है। लेकिन इसने द्रव्यलेस्या के यहण की प्रक्रिया कमक में नहीं आती है।

अानार्य मलवार्गिर का कथन है कि शास्त्रों में बाड़ों कमों के विवाकों का वर्षन मिलता है लेकिन किसी भी कमें के विवाक में लेक्या हम विवाक उपविधित तारि है। मामान्यतः मोना जाय तो लेक्या हम्यों का यरण किसी नामकम्में के उपय से होना चाहिए। नाम-कमों में भी परीर नामकम्में के उपय से होना चाहिए। वास-कमों में भी परीर नामकम्में के उपय से होना चाहिए। वाद लेक्या के उपय से होना चाहिए। वाद व्यक्ति के उपय से होना चाहिए। व्यक्ति कर प्रति होना परि हम क्या हिए तथा अगुम नामकम्में के उपय से प्रमान मामकम्में के उपय से प्रमान मामकम्में के उपय से प्रमान मामकम्में के उपय से अगुम नोमकम्में के उपय से अगुम नोमकम्में का व्यक्ति के किस्य के उपय से अगुम नोमकम्में का व्यक्ति के विवाक के उपयो से जा विवाक के विवाक

अन्यत्र ठाणांग के टीकाकार कहते हैं कि योग वीर्य-अन्तराय के क्षय-क्षयोपशम से दोता है। कार जीव एक बोनि से सरण, स्थवन, उर्द्युक्त करके अन्य योगि में जाता है तब जाने के एवं में जितने समय लगते हैं उतने समय में वह सलेशी होता है। सरण के समय जीव इस्पलेश्या के जिन पुरासी को प्रदय करता है उसी लेश्या में जाकर जन्म उत्ताद करता है और तदमुक्त ही उसकी भावलेश्या करता है उसी लेशन गति में सम्मतदा वह इस्प-लेश्या के मये पुरासों की प्रदय नहीं करता है लेकिन सरण— स्थवन के समय इस्पलेश्या के जिन प्रवासों को प्रदेश किया था, वे अवस्थ ही उसके साथ में रहते हैं।

एक समय दर्शन चर्चा का या जब पय, याट गोच्डी आदि में सर्वत्र दर्शन चर्चा होती थी जेस कि आज राजनीति और देश चर्चा होती है। उस समय जीव के अच्छे नुदे विचारों और गरिणामों को वर्षों में वर्षित किया जाता था। कलुप विचारों के लिए चर्चा में के क्यू कर्ण में लक्ष्म का उपयोग किया जाता था। तथा शरास्त्र विचारों के लिए शुभ वर्ष जेसे रक्ष-पद्म-शुक्तादि वर्ष का उपयोग किया जाता था। विभिन्न वर्षोंनों में रम वर्षोंचाद का किस प्रकार विचेचन किया गया है उसके लिये विचयांकन '६८ देखें। आधुनिक पिकान में भी जीव के शरीर से किस वर्ष दी आधुनिक पिकान में भी जीव के शरीर से किस वर्ष दी आधुनिक पिकान में भी जीव के शरीर से किस वर्ष दी आधुनिक पिकान से अधिक अध्ययन भी किया अप रहा है।

लेखाओं का नामकरण वणी के आधार पर हुआ है। इस पर यह कहपना की जा सकती है कि इटचलेखा के पुराल म्कंधों में वर्ण गुण की प्रधानता है। यधिए आगानी में इस्वलेखा के संध-स-स्थरों गुणों का भी थोडा-बहुत वर्षन है। लेकिन इन तीन गुणों में वर्ष गुण का प्रधानय अधिक है। जिस प्रकार करण होने तो ते ते तो गुणों में वर्ष गुण का प्रधानता होती है उसी प्रकार अपने गानिनच्य मात्र से आस्मर्पारणामों को प्रभावित करनेवाले इस्लेख्या के पुरालों में वर्ष गुण की मुखलता होती है। जिस प्रधार स्थादिक समित परिणामों को प्रभावित करनेवाले इस्लेख्या के पुरालों में वर्ष गुण की मुखलता होती है। जिस प्रधार स्थादिक समित परिणामों को प्रभावित करता है उभी प्रकार इस्पलेख्या अपने वर्ष के अनुसार आस्मर्पारणामों को प्रभावित वरती है।

प्राचीन आचारों की यह धारणा रही है कि देह-वर्णही इच्यक्तिया है। विशेष करके नारकी और देवताओं की इच्यक्तिया— उनके द्यारीर का वर्णहण ही है। जिनस्य जैसा के नारकी को प्रदानन चक्रवर्ती लेह्या की गरिमापा शरीर के वर्णके आधार पर ही करते हैं।

#### 'वण्णोदयसंपादितसरीरवण्णो दु द्व्वदो हेस्सा ।'

अर्थात् वर्षं नाम कर्म के उदय से जो शरीर का वर्षं (रग) होता है अनको द्रष्यक्षेत्रया कहते हैं। यह परिभाषा ठीक नहीं है। मनुष्यों में गांशी चमड़ी का जीव भी हिटलर की तरह अञ्चलकेशी ही सकता है। जनः शरीर के वर्षं से लेक्ष्या का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। आगमों में नारकी और देवताओं के शरीर कोश लेक्ष्य का अलग-अलग प्रतिवाधित है तथा उनके शरीर के वर्षं त्री है लेक्ष्य के वर्षों में हिंचल कंदर भी है। जतः नारकी और देवताओं के शरीर ने कहनी में हिंचल कंदर भी है। जतः नारकी और देवताओं के शरीर के वर्षं त्री है जिल्हा चेत्रया नहीं कहनी चाहिये।

विषयोकन 'EE' १२ तथा 'EE' १३ में क्रमशः वैमानिक देवी तथा नारकियों के शरीर के वर्णका तथा उनकी लेश्याओं का वर्णन है जिसका चार्ट भी दिया गया है। इसको देखने से पता चलता है कि रक्षप्रमापृथ्वी के नारकी के ग्रारीर का वर्ण काला या कालावभास तथा परम कृष्ण होता है लेकिन तेस्या कापीत नाम की कापीत वर्णवाली ही होती है। इस विषय में थीर भी अनुसंघान करने की आवश्यकता है।

भावलेरपा जीव परिचामों के दस भेदों में से एक मेद है। जतः जीव की एक परिचित विशेष है। टीकाकारों के अनुगार जीव की लेरपत्व रूप परिचित आला प्रदेशों के साथ कृष्णादि द्रव्यों के साज्विय-सान्त्रिय से होती है। यह साज्विय या सान्त्रिय किस कर्म पा कर्मों से होता है- यह विश्वेचनीय है।

लेर्यत्व जीवोदयनिष्णन भाव है। जतः क्यं या क्यों के उदय सं जीव के आत्म-प्रदेशों से कृष्णादि द्रव्यों का सान्तिष्य होता है तथा तज्जन्य जीव के ह्य भावलेरयाय होती हैं। जतः लेर्या को उदयनिष्णन भाव कहा गया है। निर्मुक्तिकार भी कहते हैं--

#### भावे बदओ भणिओ, छण्डं लेसाण जीवेस ।

जीयों में—उदयभाव से क्ष लेश्यायें होती है। निर्युक्तिकार के अनुगर विशुद्ध भाव-लेश्या—कवायों के उपश्म तथा क्षय से भी होती है। बतः बीपद्यमिक तथा झायिक भाव भी हैं। निर्युक्ति की इस गाधा पर टीकाकार का क्षम है कि विशुद्ध लेश्या को जो औप-रामिक तथा झायिक भाव कहा गया है वह एकान्त विशुद्धि की अपेक्षा से कहा गया है अन्यथा झायीयरियिक भाव में भी तीनो विश्वद्ध लेश्याये होती हैं।

गोम्मटनार के कर्ता भी मोहनीय कर्म के उदय, उपश्रम, क्षय, क्षयोपशम से जीव के प्रदेशों की जो चंचलता होती है छगमे मावलेश्या मानते हैं।

'लेरवा' के कमेलेरवा (कम्मलेरवा) तथा सकमें लेरवा (वक्मलेरवा) रो पर्वापवाची युवर है। कमेलेरवा युवर आत्मबरेरों को कमों से लिस्य— लिए करवेवाली प्रायंशिक हृदय-लेरवा का बोतक है। इनको भाविताला अनगर पौद्गलिक सूक्मता के कारण न जान भकता है, न देख मकता है। इनदा पर्यापवाची शब्द मकमेलेरवा — चन्द्र, सूर्य आदि से निर्मात क्याति, प्रभा आदि विक्रमा इव्यलेरवाजी का बोतक है दिखें '२२)।

मिबरोषन —मसमास लेखा शब्दों में कितने ही शब्द प्रायंशिक द्रव्य और मान-लेखा में सर्वधित हैं। शब्द नं० १४-१५-१६ तेजोलिक्य जन्य लेखा से संबंधित हैं। 'अवहिल्लेस्सं' कैसे शब्द भावितात्मा अनगार की लेखा के बोतक हैं दिखों '०४)।

द्रव्यतिस्या बिलता वर्गाप जीवपरिणाम से संबंधित नहीं है तो भी मगावकों ने हरुवतेस्या विस्ता संबंधी कतियय गाठ इस पुत्तक में जद्भ किये हैं। ऐसा उन्होंने द्रव्य-तेस्या प्रायोगिक के साथ तुलतात्मक अध्ययन की हिए की किया होगा। द्रव्यतेस्या प्रायोगिक तथा द्रव्यतेस्या विस्ता के पुद्रालों में प्रस्य क्या समानता अथवा मिन्नता है इस समन्त्रय में सम्यादकों ने कोई पाठ नहीं दिया है (देखे दे)।

विशिष्ट तपस्या करने से बाल तपस्वी, जनगार तपस्वी बादि को तेजोनोस्या रूप तेजोनिक की प्राप्ति होती हैं। देवताओं में मी तेजोनेस्यालिक होती हैं। यह तेजोनेस्या प्रायोगिक इंच्यनेस्या के तेजोनेस्या में से मिन्न प्रतीत होती हैं। यह तेजोनेस्या हो मकार की होती हैं—(१) शीतोष्म तेजोनेस्या तथा (२) शीतक तेजोनेस्या शासी सेजोनेस्या ज्याला—वाह पैदा करती हैं। आजकल के अणुक्स की तरह इसमें अंग, संग इत्यादि १६ जनपदों को घात, वध, उच्छेद तथा भस्म करने की शक्ति होती है।

शीतल तेशांलेश्या में शीतोष्ण तेशांलेश्या से उत्पन्त ब्वाला—दाह को प्रशान्त करने की शक्ति होती है। बेश्यायण बाल तपस्त्री ने गोशालक को भस्म करने के लिए शीतोष्ण तेशांलेश्या निश्चित की थी। भगवान महाबीर ने शीतल तेशांलेश्या क्षोड़कर उसका प्रति-धात किया था। निश्चेय की हुई तेशांलेश्या का प्रखाहार भी किया जा सकता है।

तेजोलेश्या जब अपने से लिच्च में अधिक बलशाली पुरुष पर निहोग की जाती है तथ वड बारम आकर निहोर करने वाले के भी ज्वाला-दाह उत्पन्न कर सकती है तथा उनकी भस्स भी कर सकती है।

यह वेजोलेस्या जब निक्षेप की जाती है तब तेजम शरीर का ममुद्धात करना होता है तथा इस वेजोलेस्या के निसंमम काल में तेजन शरीर नामकर्म का परिशात (क्षय) होता है। निक्षिप्त की दुई नेमोलेस्या के पुदगल अन्वित होते हैं (वेल '२५, '६६' ८, '६६' ८, '६६' ८, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६' १४, '६६'

और एक प्रकार की ते जोनेश्या का वर्णन मिलता है। उसे टीकाकार सुखामीकाम अर्थात् आमिक सुख करते हैं। देवता पृथ्यशाली होते हैं तथा अनुगम सुख करते हैं किर मी पाप से निश्च आर्थ अनगार को प्रमञ्ज महत्व करने से ओ आसी सुस का अनुमय होता है—वह देवताओं के सुख को अजिकम करता है आर्थात् उनके सुख के के होता है यथा पाप से निश्च पाँच मान की दीक्षा की पर्यायवाला आर्थ अमण निर्मन्य अन्द्र और पूर्व देवताओं के सुख का अनुमय होता है प्या पाप से निश्च पाँच मान की दीक्षा की पर्यायवाला आर्थ अमण निर्मन्य अन्द्र और पूर्व देवताओं के सुख से भी अधिक उत्तम सुख का अनुभव करता है। (देखे '२६ भ्या पा

यह निर्म्यत निषम है कि जीव जिम नेरवा के द्वर्थों को ग्रहण करके मरण को प्राप्त होता है उसी लेक्श्यों में जाकर उत्पन्न होता है। इंस इम प्रकार भी नहां जा सकता है कि जीव जैसी भावलेक्श्या के परिवासों की लेक्क्ष सरता है वैसी ही आवलेक्श्या के परि मार्सों के साथ परभव में जाकर उत्पन्न होता है (देखें '५७)।

अब यह प्रश्न उठता है कि कृष्णनेशी औब परमव में आकर जिन जीव के गर्म में उत्पन्न होता है वह जीव क्या कृष्णनेशी ही होना चाहिय हु ऐना नियम नही है। कृष्णनेशी जीव छुओं लेश्याओं में संक्ष्मी मी लेश्या वाले जीव के गर्भों उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार कर लेश्याओं में संक्ष्मी मी तेश्या वाले जीव के गर्भों ने उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार कर लेश्याओं के विषय में भी मसकता चाहिय ( ५५ )।

सरण के समय लेश्या परिचास तीन प्रकार के होते हैं (१) स्थित परिचास (१) संवित्तस्य परिचास तथा (३) यर्थवजात परिचास कथांत् विशुद्धसान परिचास । यात्मस्थवाले जीवों के तीनो प्रकार के तथ्या परिचास हो सकते हैं। वालपंडित सर्वचाले जीव के यद्याप मूल पाठ में तीन प्रकार के परिचासों को चाहिये। इसी प्रकार पंडित सरवालों जीव के भी के केवल स्थित लेश्या परिचास होने चाहिये। इसी प्रकार पंडित सरवालों जीव के भी मूल पाठ में तीन प्रकार के परिचास कालाये गए हैं लिकन टीकाकार के कहा है कि उस जीव के केवल पर्यवनात कथांत्र विशुद्धमान लेश्या के परिचास होने चाहिये (देखें रहते)।

देवता और नारकी को झोड़ कर मामान्यतः अन्य जीवी के लेहणा परिजास एक लेहणा से दूबरी लेहणा के परिजास में अन्तर्मुहुर्त में परिजमित होते रहते हैं। प्रदन उठता है कि एक लेहणा से जब अन्य लेहणा में परिजमन होता है तो वह कमबद्ध होता है अथवा कम स्पितकम करके भी हो कलता है।

विषयांकन '१६ के पाठों सं अनुभूत होता है कि कमबद्ध परिवमन हो ऐसा एकान्त नियम नहीं है। इष्णवेश्या नीललेश्या के पुरमानी को प्राप्त होकर नीललेश्या में परिवमन करती है तथा कापोत, तेनते, पद्म और शुक्त लेश्या पुदगानी को प्राप्त होकर उन-उस लेश्या के वर्ण-संभरत-स्पर्ध क्य में परिवाद हो जाती है। ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं माल्या पहला है कि इष्णवेश्या को गुक्त लेश्या में परिवाद को किया विहित्त नील में, किर कापोत में, पिर कम से ग्रुक्तलेश्या में परिवाद हो सकती है।

लेक्या आत्मा--आत्मप्रदेशों में ही परिचमन करती है, अत्यत्र नहीं करती है। इससे पता चलता है कि संमारी आत्मा का लेक्या के साथ पनिष्ठ समस्य है और वह अनादि काल सं चला आ रहा है। जीव बच तक अन्तक्रिया नहीं करता है दे तो उस हमस्या चलता रहता है और आत्मा में लेक्याओं का परिचमन होता रहता है देखें '२०'७)।

कृष्ण यावत् शुक्त लेरया में 'ब्रह्मान'—वर्तता हुआ जीव और जीवाल्मा एक हैं, आज जीवाल्मा (पर्यावाल्मा) लेरया परिवामों में वर्तता है तव वह जीव पानि ह्रव्यात्मा से भिन्न नहीं है, एक है। अर्थात् वहीं जीव है, वहीं जीवात्मा है ( वेलें '१६'१०')।

रक्षप्रमाण्डली के नारकी सब कापोतलेखी होते हैं। जनकी एक बर्गणा कही गई है (देले 'प्र.)। तेकिन में तब समलेखी नहीं हैं। अर्थात् जनकी लेश्या के स्थान समान नहीं हैं। वो पूर्वीपपन्नक हैं जनकी नेत्रणा जो एरनाइएपप्नक हैं जनते चिद्युद्धतर है ब्योंकि पूर्व में जरान्न हुए नारकी ने बहुत से अप्रशस्त लेश्या प्रच्यो का अनुमन किया है तथा अनु-मन करके क्षीण किया है। इमिलए में चिद्युद्धतर लेश्या बातों हैं तथा एरचात् जरान हुए नारकी हमके विपरीत अध्युद्ध लेश्या बातों होते हैं। यह पाठ समान स्थिति वाले नारकी की अपेक्षा ते ही तमकना चाहिए। (देलें 'प्र. 'इर)।

पूर्वीपपन्नक नारकी की यह खेरया-विद्युद्धि किसी कर्स के क्षय से होती है अधवा जैता कि टीकाकर कहते हैं कि लेरया पुद्गलों का अनुभव कर करके लेरया पुद्गलों का झय करने से होती है। यदि टीकाकार की बात ठीक मानी जाय तो लेरया के परिणमन तथा उसके ग्रहण और खय के लाथ कसों का सम्बन्ध नहीं बैठता है। यह विषय सुरमता के साध विवेचन करने योग्य है।

तरिया और योग का विधनामावी सम्बन्ध है। जहाँ तरिया है वहाँ योग है; जहाँ योग है वहाँ तरिया है। फिर भी दोनों भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं। भावतः तरिया एरियाम तथा योगपरियाम जीव परियामों में जवा-जत्त्वाच गे वहीं। कार भिन्न हैं। इरुवार मनोयोग बारा बाक्योग के पुद्राल नदाः स्पर्धी हैं तथा काययोग के पुद्राल अहरस्यों स्थूल हैं। तेर्या के पुद्राल अरूपस्यों तो हैं लेकिन सूच्य हैं; क्योंकि तरिया के पुद्रालों को भावितास्या अनगार न जान सकता है, न देख सकता है। अतः द्रब्यतः भी योग ओर लेश्या भिन्न-भिन्न हैं।

लेश्यापरिणाम जीवोदयनिष्यन्न है ('भृदः १) तथा योग वीर्यान्तराय कर्म के क्षय-क्षयीपद्यम जनित है (देखें ठाण व स्था ३। स्० १२४ की टीका )। कहा भी है—योग बीर्य से प्रवाहित होता है (देखें भग० श १। उ ३। प्र० १३०)।

जीव परिवामी का विश्वेचन करते हुए ठाषांग के टीकाकार लेश्या परिवाम के बाद यांगपरिवाम को जाता है, हसका कारण बतवाते हुए कहते हैं कि योग परिवाम होने हैं के लेशा परिवाम होने हैं तथा सहुद्धिकन किया-ध्यान अलेशी को होता है। अतः परिवाम के अनंतर योग परिवाम का बर्णन किया गया है। जिल प्रकार हृद्य मन और द्रव्य बचन के पुरुगल काय योग से रहित होते हैं उसी प्रकार लेश्या-पुरुगल भी काययोग के हारा प्रहण होने चाहिए। तेरहर्षे पुणस्थान के रोप के अंतर्कहर्त में मनोयोग लाधा बचनयोग का सर्थ्य निरोध हो जाता है तथा काययोग का सर्थ्य निरोध हो जाता है तथा काययोग की अर्थन स्त्रीणता के कारण द्रव्यत्रेया के पुरुगलों का प्रहण कर जाना चाहिए। १४वें युणस्थान के प्रारंभ में जब योग का पूर्ण निरोध हो जाता है तक लेखा का परिवामन भी सर्वधा हक जाता है। अतः तथा विश्वमन भी सर्वधा हक जाता है। अतः तथा लेखा स्वयोग-अलेशी हो जाता है।

योग और लेखा में मिन्नता प्रदर्शित करनेवाला एक विषय और  $^{8}$ । वह है बेदनीय कम का वश्न । सर्वामी जीव के प्रथम दो भंग से जथीन (१) बांधा है, बांधना है, बांधेगा, १० वांधा है, बांधना है, बांधेगा, १० वांधा है, बांधना है, बांधना है, बांधना है, बांधना है, वांधना है, वांधना है, वांधा है। लेकिन मलेशों के प्रथम, द्वितीय तथा चत्रधं भंग $-(\mathbf{v})$  बांधा है, व बांधना है, न बांधना है, वांधेगा से बेदनीय कम का बंध होता है ( देखें '६६:२४)। सलेशी के (शुक्तलेशी सलेशी के) चत्रधं भंग से बेदनीय कर्म का बंधन समझ के बाहर की बात है। फिर मी त्रल पाठ में यह बात है तथा होता हार मी इन्मका कोई विवेकपूर्ण एक्स्टलेनेयन नहीं दे मके हैं। टीकाकार ने धंटा लाला न्यान की दोहाई देकर जबसेण बहुबुत गम्य करके ह्वोड़ दिया है।

लेश्या एक रहस्यमय विषय है तथा इसके रहस्य की गृत्यी इस किलकाल में खुलमी कठिक है। फिर भी यह यहा रोचक विषय है। सम्यादकी ने इसका बर्गीकरण बड़े सुद्दर दंग से किया है जो इसको समझकों में बात नहायक होता है। सम्यादकों से निबंदन है कि वे दिरास्वर संकलन को शीम ही प्रकाशित कर दें जिससे पाठकों को इसकी अनसुलक्षी गृत्यियाँ सुलक्षाने में सम्मवतः कुछ सहायता मिल सके। इस्प्लम्

कलकता-२६, **हीराकुमारी बोधरा** आपाइ शुक्ला दशमी, (ब्बाकरण—सास्य—बेदान्त तीर्य ) वि॰ संवत् २०२३

# विषय-सूची

|      | विषय                                              | प्रद       |
|------|---------------------------------------------------|------------|
| _    | संकलन-सम्पादन में प्रयुक्त प्रन्थों की संकेत सूची |            |
| _    | प्रस्तावना                                        | •          |
| -    | जैन वाङ्मय का दशमलव वर्गीकरण                      | 14         |
|      | जीव परिणाम का वर्गीकरण                            | 17         |
| _    | मूल वर्गों के उपविभाजन का उदाहरण                  | 18 19      |
|      | Foreword                                          | 21         |
|      | अामुख                                             | 25         |
| .0   | शब्द विवेचन                                       | १—१६       |
| ٠٥٤  | व्युत्पत्ति— प्राकृत, संस्कृत, पाली               | *          |
| ۶٥٠  | लेश्या शब्द के पर्यायवाची शब्द                    | २          |
| οş   | लेश्या राब्द के अर्थ                              | ş          |
| .0 € | र्सावशेषण-सममास लेश्या शब्द                       | ¥          |
| .oď  | परिभाषा के उपयोगी पाठ                             | Y.         |
| .૦૫૩ | प्राचीन आचार्यों द्वारा की गई लेश्या की परिभाषा   | 3          |
| ٠٥ξ  | लेश्या के भेद                                     | ٤x         |
| .00  | क्षेत्र्या पर विवेचन गाथा                         | १७         |
| .02  | लेश्याका निक्षेपों की अपेक्षा विवेचन              | <b>१</b> 5 |
| श २  | इन्यलेश्या ( प्रायोगिक )                          | 388        |
| 9.8  | द्रव्यलेश्या के वर्ण                              | २०         |
| १२   | द्रव्यतेश्या की गंध                               | 24         |
| १३   | द्रव्यलेश्या के रम                                | र्भ        |
| १४   | द्रव्यलेश्या के स्पर्श                            | ₹€         |
| १५   | द्रव्यलेश्या के प्रदेश                            | 3 ∘        |
| १६   | द्रव्यलेश्या और प्रदेशावगाह— क्षेत्रावगाह         | Ę o        |
| \$19 | द्रव्यलेश्या की वर्गणा                            | \$ o       |
| 25   | द्रव्यलेश्या और गुरुलपुत्व                        | 3.5        |
| 38   | द्रव्यलेश्याओं की परस्पर में परिणमन-गति           | 3.5        |
| 20   | द्रव्यलेश्याओं का परस्पर में अपरिणमन              | ¥Y.        |

|                                             | विषय                                                                 | ष्टुन                   |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| '२०'७ आत्मा के सिवाय अन्यत्र अपरिषमन ३६     |                                                                      |                         |  |
| ٠٩ ۽                                        | द्रव्यलेश्या और स्थान                                                | <b>३</b> ७              |  |
| .45                                         | द्रव्यलेश्या की स्थिति                                               | ŧς                      |  |
| .43                                         | द्रव्यतेश्या और भाव                                                  | Yo                      |  |
| .58                                         | द्रव्यलेश्या और अंतरकाल                                              | Yo                      |  |
| •२५                                         | तपोलिश्य से प्राप्त तेजोलेश्या की पौद्गलिकता; भेद; प्राप्ति के उपाय; |                         |  |
|                                             | धात-भस्म करने की शक्ति; अमण निर्धत्य और देवताओं की तेजोलेश्या        |                         |  |
|                                             | की तुलना                                                             | ٧ę                      |  |
| '२६                                         | द्रव्यलेश्या और दुर्गति-सुगति                                        | YY                      |  |
| •२७                                         | द्रव्यलेश्या के हुः भेद तथा पाँच ( पुद्गल ) वर्ण                     | YY                      |  |
| '২দ                                         | द्रव्यलेश्या और जीव के उत्पत्ति-मरण के नियम                          | ¥¥                      |  |
| 35.                                         | द्रव्यलेश्या के स्थानों का अल्पवहुत्व                                | 8.0                     |  |
| ٠\$                                         | द्रव्यलेश्या ( विस्नसा – अजीव – नोकर्म )                             | ४ <b>१</b> — <b>६</b> ० |  |
| • ३१                                        | द्रव्यलेश्या नोकर्म के मेद                                           | 38                      |  |
| • ३२                                        | सरूपी सकर्मनेश्या का अवभाग यावत् प्रभाग करना                         | યૂ૦                     |  |
| • ३ ३                                       | सूर्य की लेश्या का शुभत्व                                            | યૂ૦                     |  |
| ٠\$٧                                        | सूर्य की लेश्या का प्रतिघात — अभिताप                                 | પ્રશ                    |  |
| .∮∦                                         | चन्द्र-सूर्य की लेश्या का आवरण                                       | પ્રર                    |  |
| .8                                          | भावलेश्या                                                            | <b>५२</b> ६०            |  |
| ٠٨٤                                         | भावलेश्या — जीव परिणाम ; भेद ; विविधता                               | પ્રસ                    |  |
| •85                                         | भावतेश्या अवर्णी अगंधी अरमी अम्पर्शी                                 | પ્રફ                    |  |
| , A \$                                      | भावतेश्या और अगुस्तवुत्व                                             | યુર્                    |  |
| .88                                         | भावलेश्या और स्थान                                                   | ЦY                      |  |
| <b>'</b> 'Y <b>'</b> (                      |                                                                      | 44                      |  |
| .∧é                                         |                                                                      | ¥.¥.                    |  |
|                                             | भावलेश्या के लक्षण                                                   | <b>પ્ર</b> હ            |  |
| ٠٧٣                                         | भावलेश्या के भेद                                                     | y,e                     |  |
| 34.                                         | विभिन्न जीवों में लेश्या-परिणाम                                      | 3.8                     |  |
| '४६'१ भावपरावृत्ति से खुओ लेश्या <b>६</b> ० |                                                                      |                         |  |
|                                             | [ 36 ]                                                               |                         |  |

|              | विषय                                                                                                     | पृष्ठ        |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| ٠٤           | रुश्या और जीव                                                                                            | ०-१४४        |  |  |  |
| <b>'</b> 4.8 | लेश्या की अपेक्षा जीव के भेद                                                                             | ६१           |  |  |  |
| ·45          | लेश्या की अपेक्षा जीव की वर्गणा                                                                          |              |  |  |  |
| ·¥ \$        | विभिन्न जीवों में कितनी लेश्या                                                                           |              |  |  |  |
| 'WY          | विभिन्न जीव और लेश्या-स्थिति                                                                             |              |  |  |  |
| .મ.મ         | लेश्या और गर्भ-उत्पत्ति                                                                                  |              |  |  |  |
| ·¥£          | जीव और लेश्या-समपद                                                                                       |              |  |  |  |
| · 14.0       | लेश्या और जीव का उत्पत्ति-मरण                                                                            |              |  |  |  |
| '¥=          | लंश्या और जीव का उत्पत्ति-मरण ६७<br>किसी एक योनि से स्व/पर योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में व्हितनी |              |  |  |  |
|              | लेश्या                                                                                                   | 800          |  |  |  |
| 3,4'         | जीव समूहों में कितनी लेश्या                                                                              | १४४          |  |  |  |
| .ई।.८        | सलेशी जीव १४५-                                                                                           | –२४ <u>६</u> |  |  |  |
| ٠٤ ۶         | मलेशी जीव और समपद                                                                                        | १४५          |  |  |  |
| •€२          | सत्तेशी जीव और प्रथम-अप्रथम                                                                              | 285          |  |  |  |
| ·ξ ϶         | सलेशी जीव और चरम-अचरम                                                                                    |              |  |  |  |
| ٠٤٧          | सलेशी जीव की सलेशीत्व की अपेक्षा स्थिति                                                                  |              |  |  |  |
| 'દ્ધ         | मलेशी जीव और लेश्या की अपेक्षा अंतरकाल                                                                   |              |  |  |  |
| •६६          | सलेशी जीव और काल की अपेक्षा सप्रदेशी-अप्रदेशी                                                            |              |  |  |  |
| ٠٤٥          | मलेशी जीव के लेश्या की अपेक्षा उत्पत्तिः मरण के नियम                                                     | १५४          |  |  |  |
| ٠٤٣          | समय और संख्या की अपेक्षा मलेशी जीव की उत्पत्ति, मरण और अवस्थिति                                          | १६०          |  |  |  |
| 33°          | मलेशी जीव और ज्ञान                                                                                       | १६५          |  |  |  |
| .00          | सलेशी जीव और अनन्तर भव में मोक्ष प्राप्ति                                                                | १७३          |  |  |  |
| *७ <b>१</b>  | सलेशी जीव और आरम्म-परारम्भ-उभयारम्भ-अनारम्भ                                                              | १७४          |  |  |  |
| ۶٠٠          | मलेशी जीव और कषायोगयोग के विकल्प                                                                         | १७६          |  |  |  |
| ,0 ≦         | मलेशी जीव और त्रिविध बंध                                                                                 | 151          |  |  |  |
| .08          | सलेशी जीव और कर्म-बंधन                                                                                   | 126          |  |  |  |
| .o#          | सलेशी जीव और कर्म का करना                                                                                | 45.          |  |  |  |
| •७६          | मलेशी जीव और कर्म का समर्जन समाचरण                                                                       | 135          |  |  |  |
| .00          | सलेशी जीव और वर्मका प्रारम्भ व अंत                                                                       | १६२          |  |  |  |
|              | [ 37 ]                                                                                                   |              |  |  |  |

|              | विषय                                                      | ष्ट्रस्ट       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| ·95          | सलेशी जीव और कर्म प्रकृति का सत्ता बंधन-बेदन              | 154            |
| 30.          | सतेशी जीव और अल्पकर्मतर-बहुकर्मतर                         | ₹€5            |
| , <b>C</b> o | सलेशी जीव और अल्पऋदि-महाऋदि                               | 339            |
| ·= \$        | सलेशी जीव और बोधि                                         | २०१            |
| ·=5          | मलेशी जीव और समवमरण                                       | २०१            |
| ,⊏3          | मलेशी जीव और आहारक-अनाहारकत्व                             | ₹05            |
| ۶۵.          | सलेशी जीव के भेद                                          | ३०६            |
| .ex          | सलेशी क्षुद्रयुस्म जीव                                    | 309            |
| <b>'</b> ⊏ξ  | सलेशी महायुग्म जीव                                        | २१४            |
| و⊃.          | मलेशी राशियुम्म जीव                                       | २२४            |
| .22          | सलेशी जीवीं का आठ पदों से विवेचन                          | २३०            |
| .⊏ε          | मलेशी जीव और अल्पबहुत्व                                   | २३२            |
| 3.           | लेखा और विविध विषय                                        | 28€5¢ <b>0</b> |
| \$3'         | लेश्याकरण                                                 | २४६            |
| 93.          | लेश्यानिवृ ति                                             | २४६            |
| ₹3°          | लेश्या और प्रतिक्रमण                                      | २४७            |
| ٧3.          | लेश्या शाश्वत भाव है                                      | २४७            |
| <b>'£4</b>   | लेश्या और ध्यान                                           | 27.0           |
| <b>'</b> ६६  | लेश्या और मरण                                             | २५०            |
| .وع          | लेश्या परिणामीं को समकाने के लिए दृष्टान्त                | રપ્રશ          |
| .€⊏          | जैनेतर ग्रन्थों में लेश्या के समतुह्य वर्णन               | २५४            |
| 33.          | लेश्या सम्बन्धी फुटकर पाठ                                 | २६७२८३         |
| ,33,         | १ भिक्ष और लेश्या                                         | ર્યૂ હ         |
| .58.         | २ देवता और उनकी दिव्य ले <b>श्</b> या                     | २५८            |
| 133          | <ul> <li>नारकी और लेश्या परिणाम</li> </ul>                | २५⊏            |
| 133          | ४ निक्षिप्त तेजो <b>लेश्</b> या के पुद्गल अचित्त होने हैं | રપ્રદ          |
| ,33.         |                                                           | २५६            |
| .33.         |                                                           | २६०            |
| .33.         | <ul> <li>नारकी और देवता की द्रव्यलेक्या</li> </ul>        | २६०            |
|              | [ 38 ]                                                    |                |

| वि       | षय                                                              | प्रष्ठ        |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 7'33'    | चन्द्र सूर्य-यह-नक्षत्र-ताराओं की लेश्याएं                      | २६३           |  |
| 3 33     | गर्भ में मरने वाले जीव की गति में लेज्या का योग                 |               |  |
| .8,33.   | EE'१० <b>लेश्या में</b> विचरण करता हुआ जीव और जीवात्मा          |               |  |
| 19:33    | (सलेशी) रूपी जीव का अरूपत्व में तथा (अलेशी) अरूपी जीव व         | FT            |  |
|          | रूपत्व में विकुर्वण                                             | २६७           |  |
| 55.33.   | बैमानिक देवों के विमानों का वर्ण, शरीरों का वर्ण तथा उनकी लेश्य | ा २६⊏         |  |
| £\$*33°  | नारिकयों के नरकावासों का वर्ण, शरीरो का वर्ण तथा उनकी लेश्या    | २७०           |  |
| .66.68   | देवता और तेजोलेश्या-लन्धि                                       | २७१           |  |
| 18.33.   | तैजस सम्रद्घात और तेजोलेश्या-लब्धि                              | २७३           |  |
| \$\$.33. | लेश्या और कथाय                                                  | २७३           |  |
| 03.33    | लेश्या और योग                                                   | २७४           |  |
| .66.82   | लेश्या और कर्म                                                  | २७५           |  |
| 38.33.   | लेश्या और अध्यवसाय                                              | २७६           |  |
| .66,50   | किस और कितनी लेज्या में कीन से जीव                              | २७७           |  |
| 15.33.   | भुलावण (प्रति संदर्भ) के पाठ                                    | २७⊏           |  |
| 99.33    | सिद्धान्त ग्रन्थों से लेश्या सम्बन्धी पाठ                       | ২৯০           |  |
| हह १३३   | अभिनिष्कमण के समय भगवान् महावीर की लेश्या की विशुद्धि           | २⊏१           |  |
| ४५ ३३    | वंदनीय कर्मका बंधन तथा लेश्या                                   | २⊏२           |  |
| १४:33    | छूटे हुए पाठ                                                    | २८३           |  |
| -        | अध्ययन, गाथा, सूत्र आदि की संकेत सूची                           | २⊏३           |  |
|          | संकलन-सम्पादन-अनुसंधान में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची            | <b>シエス-ビビ</b> |  |
|          | शुद्धि-पत्र                                                     | २८६-२६६       |  |
|          | मूल पाठों का शुद्धि पत्र                                        | ર⊏દ           |  |
|          | सन्दर्भों का शुद्धि-पत्र                                        | 439           |  |
|          | हिन्दीका श्रद्धि-पत्र                                           | u ac          |  |

#### '॰ शब्द-विवेचन

## ०१ न्युत्पत्ति

## ·०१।१ प्राकृत शब्द 'लेक्या' की व्यत्पत्ति

रूप=लेसा, लेस्सा । लिग=स्त्रिलिम । धातु—लिस् (स्वप ) मोना, रायन करना । लिस् (रिखप्) आलिगन करना । लिस्स (देखो लिस् ) (रिखप्) लिस्स्मेति ।

पाइ० प्रष्ठ ६०२

इसमें लेस्मा पारिभाषिक शब्द के मूल धातु का संकेत नहीं है। हिलप् भाव लिया जाय तो 'लिस्म' धातु से लिस्मा तथा ल की इ का विकार से ए-लेस्मा शब्द बन मकता है। टोकाकारों ने ''लिश्यते-शिलप्यते कर्मणा नह आत्मा अन्येति लेखा'' ऐसा अर्थ प्रहण किया है। अतः लिस्म को ही 'लेस्सा' का मूल धातु स्य मानना चाहिये।

यदि संस्कृत शब्द लेश्या का प्राकृत रूप 'लेस्मा' बना ऐसा माना जाय तो लेश्या शब्द के 'श' का दती 'स' में विकार, य का लोग तथा म का द्वित्व ; इम प्रकार लेस्सा शब्द वन सकता है, यथा — केश्या से वेस्सा।

यदि लेक्या का पारिमाधिक अर्थ से मिन्न अर्थ तेज, ज्योति, आदि लिया जाय तो 'लम' भाद से लेक्सा शब्द को ब्युवर्षित चयपुक होगो। 'लम' का अर्थ पाइ० में चमकना अर्थ भी दिया है अतः तेज ज्योति अर्थ वाला लेक्सा शब्द इससे (लम पाद से ) ब्युव्यन्त किया जा सकता है।

## '०१।२ संस्कृत 'लेक्या' शब्द की व्युत्पत्ति

लिश् धातु में यत्+टाप् प्रत्ययो से लेश्या शब्द की ब्युत्पत्ति बनती है।

(क) लिश् पाढ से दो स्प बनते हैं— (१) लिशांत, (२) लिश्पांत । लिशांति=जाना, सरकता । लिश्पांत=कोटा होना, कमना । लेकिन लेक्याशब्द काज्योति अर्थभी मिलताहै लेकिन वह दोनों भाइ, अर्थों से मैल नहीं खाता।

देखो आप्ते संस्कृति अंग्रेजी छात्र कोष पृ० ४८३

(ख) लिश=फाइना, तोइना ; विलिशा=टटा हुआ।

(ग) लिश् ( रिश् का पिछला रूप ) लिश्यते=छोटा होना, कमना ।

लिशति=जानाः सरकनाः।

लेश≕कण ।

देखो संस्कृति-अंग्रेजी कोष—सर मोनियर मोनियर विलियम्—प्रकाशक मोतीलाल कनारतीवाल सन् १९६३।

इस कोष में भी लेखा शब्द नहीं है।

#### +०१।३ पाली में लेक्या शब्द

पाली कोषों में लेला या लेम्सा शब्द नहीं मिलता है। लेस शब्द मिलता है। लेल---(१) कण।

(२) नकली, वहाना, चालाकी ।

दूमरे अर्थ में Vin : III : 169 में 'लेम' के दश भेद बताये हैं, यथा—

जाति, नाम, गोत्र, लिंग, आपत्ति, पत्र, चीवर, उपाध्याय, आचार्य, सेनासन ।
(देखो पाली अंभ्रेजी कोश-सम्पादक रिगडैभिडस-यकार खण्ड-पन्ना ४४--

प्रकाशक पाली टेक्स्ट सोसाइटी )

(देखो कस्पाइज पाली अंग्रेजी कोश—बुद्धदत्त महाधेरा—प्रकाशक—धु-चन्द्रदाम श्री सिक्सा सन् १६४६—कोलम्बो )

लेस शब्द का अर्थ लेस्सा शब्द से नहीं मिलता है।

# .०२ लेक्या शब्द के पर्यायवाची शब्द

#### १ कम्सलेस्सा

(क) झण्हंपि कम्मलेसाणं।

उ॰ अ॰ ३४। गा॰ १। तृतीय चरण। प्र० १०४५।

(स) अणगारेणं भंते ! भावियप्पा । अप्पणो कम्मकेस्सं ण जाणइ ण पासइ । भग० श० १४ । उ० ६ । प्र०१ । ५० ६ । ४० ।

## २ सकम्मलेस्सा

- (क) तं ( भावियप्पा अगणारं ) पुण जीव सहवीं सकम्प्रतेस्सं जाणा पास ।
   भग० श० १४ । उ० ६ । प्र० १ । पु० ७०६ ।
- (ख) कयरे णं अते ! सरुवीं सकस्मलेस्ता पोगाला झोशासंति आब पभासेति ? गोयमा ! जाओ इसाओ चंदिम-सृरियाणं देवाणं विमाणेहिंतो लेस्साओ ××× जाव पभासेति ।

——মনা৹ হাত १४ | उ० **ह | মৃ৹ ३ | মৃ৹ ৬**০६ |

# ॰०३ लेक्या शब्द के अर्थ

१ आत्माका परिणाम विशेष—गइ० ६०५ ।

२ आत्म-परिणाम निमित्त भूत कृष्णादि द्रव्य विशेष-पाइ० ६०५।

३ **अध्यवसाय**—अभिघा० ६७४।

आया० अ.०१। अ०६। उ०५ स्०५ ए० २२।

४ अन्तकरण वृत्ति—अभिघा॰ ६७४। आया शन्त्र ।

( आयारंग का पाठ खोजकर उपरोक्त मन्दर्भ में नहीं मिला )।

४ तेज-पाइ० ६०५।

६ दिप्ति—पाइ० ६०५। विवा० (चोकसी मोदी) शब्दकोष पृ० ११०।

७ ज्योति-- आप्तेकोप० पृ० ४८३।

प्रकाश-उजियाला=संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुम पृ० ६६७।

८ किरण-पाइ० ६०५ (सुज्ज० १६)

६ मण्डल बिम्ब--पाइ० ६०५ | सम० १५ | पृ० ३२८ |

१० देह सौन्दर्य-पाइ० ६०५ । राज० ॥

११ ज्वाला-पाइ० द्वि० सं० ७२६।

१२ सुख-भग० श॰ १४ उ० ६ प० १२ । ये० ७०७।

१३ वणं -- भग० श० १४ उ० ६ म० १०-११ | पृ० ७०७ |

#### ·०४-सविशेष**य**-ससमास लेक्या-शब्द

```
१ दळवलेस्स-मग० श १२। तथा प्र०१६ (प्र०६६४)
२ भावलेखं-
३ कण्डलेस्सा—पण्ण० प १७ । उ २ । स् १२ ( पृ० ४३७ )
४ नीखलेस्सा--
५ काडलेस्सा —
६ तेऊलेस्सा—
७ पम्हलेस्सा—
८ सुकलेस्सा-
                      22
१ सलेस्सा-पण्ण० प १८। स्० १। इर ८ ( १० ४५६ )
१० अलेस्सा—
११ लेस्सागइ-पण्ण० प १६। स्०१४ ( प्०४३३ )
१२ लेस्साणुबायगङ— ...
१३ लेस्साभिताब - भग० श ८। उ ८। य ३८ ( प्र० ५६० )
१४ संखित्तविडलतेऊलेस्से-भग० श २। उ ५। प्र ३६ (१० ४३०)
१५ सिओसिणंतेऊलेस्सं-भग० श०१५। पद ६ ( प्०७१४ )
१६ सियळीवंतेऊलेसं- ,,
१७ चन्दलेस्सं-सम० ३ ( पृ० ३१८ )
१८ किद्रिलेस्सं-सम० ४ (ए० ३१६)
१६ सरलेखं नम॰ ५ (पु० ३२०)
२० बीर लेस्सं-सम०६ ( पृ० ३२० )
२१ पम्हलेस्सं—सम॰ १ ( प० ३२३ )
२२ सञ्जलेस्सं-- ..
२३ रूडक्ललेसां - ..
२४ बंभलेस्सं—मम॰ ११ ( प्० ३२५ )
२४ छोगलेस्सं--सम० १३ ( पृ० ३२७ )
२६ वजलेस्सं सम० १३ ( पू० ३२७ )
२७ बहरलेसां—
२८ असिहेस्सा—सम० १५ ( पृ० ३२८ )
२६ नन्दलेस्सा—सम० १५ ( पृ० ३२६ )
```

```
३० पुष्फलेस्सं —सम०२० (पृ०३३३)
३१ सहलेस्सा—चन्द० प्रा १६ ( ५० ७४५ )
३२ मन्दलेस्सा-
३३ चित्तंतरहेस्सा-चन्द० प्रा० १६ ( पृ० ७४५ )
३४ चरिमछेरसंतर-चन्द॰ मा ५ (पृ॰ ६६४)
३४ ख्रिन्नहेस्साओ-चन्द० प्रा० ६ ( पृ० ७८० )
३६ मन्दायबलेस्सा-चन्द० प्रा १६ ( ५० ७४६ )
३७ लेस्सा अणुबद्ध चारिणो—चन्द० प्रा० २० ( पृ० ७४८)
३८ समहेस्सा-भग० श १। उ २। प्र० ७५-७६ ( प्र० ३६१ )
३६ विसद्धलेस्सतरागा-
४० अविश्रद्धलेस्सतरागा-
४१ चक्खुलोयणलेस्सं—राय० स्० २८ ( पृ० ४६ )
४२ अवहिल्लेस्से -- आया० अ १। अ ६। उ ५। स. १६२ ( ए० २२ )
               -- भग० श २। व १। प्र १८ (पृ० ४२२)
               --- पण्हा अरू २ अ. ५ । स् २६ (प्र०१२३६)
४३ दिव्वाए लेस्साए-पण्ण० प २ । सू २८ ( पृ० २६६ )
४४ सीयलेस्सा— — जीवा॰ प्रति ३ उ २ । स् १७६ ( पृ० ३२० )
४४ परम कण्हलेस्से--पण्ण० प २३। उ २ : सूत्र ३६। (पृ० ४६६)
४६ परम सुक्कलेस्साए—भग० श २५। उ६। प्र०६०। पृ० स्टर
```

# ०५ परिभाषा के उपयोगी पाठ

# ·०५१ द्रन्यलेश्या की परिभाषा के उपयोगी पाठ

'१ वर्ण, गन्ध, रम, स्पर्श।

कण्हुलेस्सा णं भन्ते ! कह् वण्णा, कह रसा, कह गत्या, कह् फासा पन्तता ? गोयमा ! दक्त लेस्सं पहुच्च पंच वण्णा, जाब अट्टकासा पन्तता × × × एवं जाव सक्कोस्सा :

— मग० श १२ । उ. ५ । प्र. ( प्र. ६६४ )

'२ छ लेश्या और पाँच वर्ण।

एयाओ णं भन्ते ! इहलेस्साओ कईसु बण्णेसु साहिज्जीत ? गोयमा ! पंचस् बण्णेसु साहिज्जीत, तंजहा—कण्हलेन्सा कालेण्णं वण्णेणं साहिज्जई, नीललेस्सा å

नीखवर्णणं साहिष्जई, काङलेस्सा काळलेहिएणं वर्णणं साहिष्जइ, तेङलेस्सा लोहियेणं वर्णणं साहिष्जद, पद्मलेस्सा हालिश्एणं वर्णणं साहिष्जइ, सुक्कलेस्सा सुक्किल्पणं वर्णणं साहिष्जद।

'३ पुद्गल भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्शी है अतः द्रव्यलेश्या पुद्गल है।

पोसालत्विकाएणं भन्ते ! कह वण्णे, कह गन्धे, कह रसे, कह फासे पन्नते ? गोयमा ! पंच वण्णे, पंच रसे, दुर्गक्षे, अष्टकासे !

——भग∙शा२।उ०१०।प्र५७ (पृ०४३४)

'Y द्रव्यतेष्ट्रया पुदगल है अतः पुदगल के गुल भी द्रव्यतेष्ट्रया में है। पोमाळित्थिकाए रूबी, अजीवे, सासए, अबट्टिए, छोग दृब्बे, से समासओ

पोमाळित्यकाए रूबी, अजीव, सासए, अबट्टिए, छोग दृज्व, से समासका पंचिबहे पन्नते—तंजहा—दृज्वको, खेत्तको, काळको, भावको, गुणको।

१— दृब्बओ णं पोग्गलत्थिकाए अणंताई दृव्वाई,

२ —खेत्तओ छोयप्पमाणमेत्ते,

३ - कालओ न कयाइ, न आसी, जाव णिच्चे,

४--भावओ वण्णमंते, गंध-रस-फासमन्ते ।

५—गुणओ गहण गुणे।

.५ द्रव्यलेश्या अनन्त प्रदेशी है।

कण्डलेस्साणं भन्ते ! कइ पएसिया पन्नता ? गोवमा ! अर्णत पएसिया पश्रता, एवं जाव सकलेस्सा ।

६ द्रव्यलेश्या असंस्थात् प्रदेशी क्षेत्र-अवगाह करती है।

कण्हलेस्साणं भन्ते! कइ पएसोगाडा पत्नता १ गोयमा! असंक्षेत्रजपप्-सोगाडा पत्नता।

'७ द्रव्यलेश्या की अनन्त वर्गणा होती है।

कण्डलेस्साएणं भन्ते ! केसङ्गाओ वम्गणाओ पन्नत्ताओ १ गोयमा ! अणंताओ वम्गणाओ पन्नत्ताओ एवं जाव सक्कलेस्साए ।

द्रब्यलेश्या के असंख्यात् स्थान है।

केवश्या णं अन्ते ! कण्डलेस्सा ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! असंखेडजा कण्ड-लेस्सा ठाणा पन्नता, एवं जाव सुकलेस्सा ।

पान पर्वात राष्ट्र विष्य ( विष्य १४६ )

'६ द्रव्यलेश्या गुरूलघु है।

कष्त्वेस्साणं भन्ते! कि गुरूषा, जाब अगुरूउहुषा १ गोपमा! णो गुरूषा, णो सहुषा, गुरूपसहुषाबि, अगुरूउहुषाबि। से केणहेणं १ गोपमा! दब्बरेस्सं पद्रच्च ततिवपण्णं, भावरुसं पद्रच्च चउत्थपपणं, एवं जाब सुक्करेस्सा।

भग० श १। उ ६। प्र० २८६-६० (पृ० ४११)

'१० द्रव्यलेश्या जीवमाह्य है।

जल्लेसाई दन्त्राई परिआइला कालं करेड ( जीव ) तल्लेस्सेसु स्ववस्त्राह। भग० रा ३। उ४। प्र १७ १० ४५६

'११ द्रव्यलेश्या परस्पर परिणामी है।

से नृणं भन्ते ! कण्हलेस्सा नीललेम्सं पण्य ता रूबचाए, ता वण्णचाए, ता गथचाए ता रसचाए ता कासचाए भुज्जो भुज्जो परिणमइ ।

पळ्च० प १७ । उ.स.। संस्र ( वें० ४४० )

'१२ द्रव्यलेश्या परस्पर कदाचित् अपरिणामी भी है।

से नूर्ण भन्ते ! कण्डलेस्सा नीळलेस्सं पप्प को ता हवत्ताय जाव को ता फास-त्ताय भुक्तो भुक्तो परिकाद १ हंता गोयमा ! कण्डलेस्सा नीळलेस्सं पप्प को ता हवत्ताय, को ता वन्नताय, को ता गंधताय, को ता रसत्ताय, को ता फासत्ताय भुक्तो भुजो परिकाद ! से केणहुर्ण भन्ते ! एवं शुक्तह ह गोयमा ! आगारभाव-मायाय वा से सिया, पिलमागभावमायाय वा से सिया ।

पवळा० प १७ । उ. म. । म. म.म. ( वि० ४ म.० )

'१३ द्रव्यलेश्या (सुरूमत्व के कारण) छद्मस्थ अगोचर—अञ्चेय है।

अजगारे जं सन्ते ! भावियप्पा अप्पणी कम्मलेस्सं न जाणइ पासइ तं पुण जीव सर्हाव सकम्मलेस्सं जाणइ पासइ ? गोयमा ! अजगारेण भावियप्पा अप्पणी जाब पासइ ।

मग० श १४। उ ह। म १ (पृ० ७०६)

.१४ द्रव्यक्तेश्या अजीवउदयन्धिनन भाव है क्योंकि जीव द्वारा ग्रहण होने के बाद द्रव्य लेश्या का प्रायोगिक परिणमन होता है।

सेकितं अजीवोदयनिष्फाने ? अजीवोदयनिष्फाने अणेगविहे पत्नत्ते, तंजहा— उराखिय वा सरीरं, उराखियसरीरपओगपरिणामियं वा दृव्यं, वेउवियं वा सरीरं, वेजिव्यससरीरपओगपरिणामियं वा दृव्यं, एवं आहारगं सरीरं, तेयगं सरीरं, कम्मगसरीरं च भाणियव्यं। पओगपरिणामय वण्णे, गंधे, रसे, कासे, सेत्तं अजीवोदयनिष्कत्ते।

अणुओ स्० १२६। ए० ११११

#### .०५२ भावलेक्या की परिभाषा के उपयोगी पाठ

·१ भावलेश्या जीव परिणाम है।

जीवे परिणामे णं भते ! कर्रविहे १ गोयमा ! दसविहे पन्नते, तंजहा-गर्थरिणामे, इन्दियपरिणामे, कसायपरिणामे, छस्सापरिणामे, जागपरिणामे, उद्यक्षोगपरिणामे, णाणपरिणामे, इंस्लपरिणामे, चरत्त्वरिणामे, वेयपरिणामे।

विकार पर १३ । सुर १ । पुर ४० ६

·२ भावलेश्या अवर्णी, अगधी, अरसी, अस्पर्शी है।

(कण्हलेस्सा) भावलेस्सं पहुच्च अवण्णा, अग्सा अगंधा, अफासा, एवं जाव सुक्कलेस्ना।

मग० श० १२। उ० ५। प्र० १६। ए७ ६६४

·३ भाव<del>तोश्</del>या अवर्णी, अगंधी, अरमी, अस्पर्शी तथा जीव परिणाम हे अतः जीव है।

जीवत्थिकाए णं भंते ! कड़ वण्णे, कड़ गंधे कड़ रसे, कड़ फासे ? गोयमा ! अवण्णे, जाव अरूवी, जीवे, सासए, अवष्टिण, छोगदव्वे ××× ।

मग० श० २ । उ० १० । प्र० ५७ । प्र० ४३४

.४ भावलेश्या अगुरुलघु है।

कण्हरेस्सार्ग भंते। कि गुक्या जाव अगुरूळहुया ? णो गुरूया, णो ळहुआ, गुरुळहुआ वि, अगुरुळहुयावि। से केणहुंणं ? गोयमा ! हळळेस्सं पहुच्च ततियपएणं, भावरुस्सं पहुच्च चरुत्थ पएणं, एवं जाव गुरुक्ररुस्सा ।

मग० श० १। उ० ६। प्र० २८६-६०। प्र० ४४१

.५ भावलेश्या उदय निष्पन्न भाव है।

से कि तं जीवोदयनिष्कत्ने ? अणेगविद्दे पत्नते, तं जहा—णेरहए  $\times \times$  पुढिक काइए जाव तसकाइए, कोहकसाई जाव छोहकसाई  $\times \times \times$  कथहलेसे जाव सुक्कलेसे  $\times \times \times$  संसारत्ये असिद्धे, से तं जीवोदयनिष्कत्ने।

-- अणुबो॰ स् १२६। पृ॰ ११११

.६ भावलेश्या परस्पर में परिणमन करती है।

गोयमा ! (कष्टुकेस्से जाव सुक्ककेस्से अविचा ) केस्सहाणेसु संकिकिस्स-माणेसु २, कष्टुकेस्सं परिवामक् कष्टुकेस्सं परिवामक्चा कष्टुकेस्सेसु नेरक्ष्यु उवक्काति ।

गोयमा ! (कष्ट्ठेस्से जाव मुक्केट्से भिक्ता ) छेस्सद्वाणेषु संकिष्ठिस्त-माणेषु वा विशुक्तमाणेषु नीख्छेस्सं परिणमइ नीळ्छेस्सं परिणमइत्ता नीळ्छेस्सेषु नेरङ्ग्स उववक्जंति ।

---भग० श १३ | उ १ | प्र १६-२० | प्र० ६७६

.७ भावलेरया मुगति-दुर्गति की हेतु है। अतः कर्म बन्धन में भी किसी प्रकार का

तओ दुगाइगामियाओ ( कष्ट, नीठ, काङलेस्साओ) तओ सुगाइगामियाओ (तेड, पन्ट, सुक्कलेस्साओ)।

— पळ्या प १७ । उ. ४ । व्हू ४७ । वृत्र ४ ०

· • ४३ प्राचीन आचार्यों द्वारा की गई लेक्या की परिभाषा :-

१ अभयदेवसूरि:-

(क) कृष्णादि द्रव्य सान्निध्य जनितो जीव परिणामो-- छेश्या।

यदाह : - कृष्णादि द्रव्य साचिव्यात् , परिणामो य आत्मनः । स्कटिकस्येव तत्रायं, छेश्या शब्द प्रयज्यते ॥

— भग० श १। उ१। प्र ५३ की टीका।

[ नोट--उपरोक्त पद अनेक प्राचीन आचार्यों ने उद्घुत किया है। 'प्रयुक्षते' की जगह 'प्रवर्तते' शब्द का प्रयोग भी मिलता है।

(स) कृष्णादि द्रव्य साचिव्य जनिताऽऽस्मपरिणामरूपां भावलेश्यां।

— अयु॰ शास्त्र । प्रस्थ की टीका।

 (ग) आस्मिन कर्मपुद्गालानाम् लेश्नात्—संस्त्रेषणात् लेश्याः योगपरिणाम-श्चेताः, थोग निरोधे लेश्यानामभावात्, योगश्च शरीरनामकर्मपरिणति
 विशेषः।

—भग० श १। उ२। प्र ६८ की टीका।

(घ) द्रव्यतः कृष्णस्रेश्या औदारिकादि शरीर वर्णः ।

-- भग० श १। उ ह। प्र २६० की टीका।

 (ङ) आस्मनः सम्बन्धनी कर्मणोयोग्य केश्या कृष्णादिका कर्मणो वा केश्या 'श्किश श्केषणे' इति वचनात सम्बन्धः कर्मकेश्या।

— भग० श १४ । उ ह । प्र १ की टीका ।

 (च) इथं (छेश्यां) च शारीरनाम कम्प्रेपरिणतिक्पा योगपरिणतिक्पत्वात्, योगस्य च शारीरनामकर्मपरिणति विशेषत्वात्, यत उक्तं प्रक्लापना वृत्तिकृता—

"योगपरिणामोलेश्या, कर्यं पुनर्योग परिणामो लेश्या, यसमान सयोगिकेवली शुक्ललेश्यापरिणामेन विद्वत्यान्तर्भूत्तें रोषे योगानरोधं करोति ततोऽयोगित्वमलेश्यत्वं च प्राप्नोति लतोऽवगम्यते 'योगपरिणामोलेश्ये' ति, स पुनर्योगः शरीरनाम
कर्मपरिणातिविरोपः यस्मातुक्त्य—'कर्म्म हि काम्मणस्य कारणमन्येपां च शरीराणा'
मिले" तस्मादौदारिकाति हारीरखुक्तस्यात्मनो वीर्वपरिणातिवरोपः काययोगः १,
तयौदारिकविक्रयाहारकशरीरत्यापाराहतवागृहत्यसमृहसाचित्यान् जीव-व्यापारो
यः स वायोगः २, तयौदारिकादि शरीरव्यापाराहतवाने ह्यस्यसमृहसाचित्यान् जीव-व्यापारो
यः स वायोगः २, तयौदारिकादि शरीरव्यापाराहतवाने व्यवस्य व्याप्तरे व्याप्तिक्रयापारो
यः स वायोगः ३ तमोयोगः इति ३, ततो यथैव कायादिकरण युक्तस्यासमने
वीर्ये परिणातियोग उच्यते तथेवलेश्यापीति, अन्ये तु व्यापक्षते—'कर्मानास्यन्दो
लेश्ये'ति सा च हृत्यभावमेदान् द्विधा, तत्र हृत्यलेश्या कृष्णादिहृत्याण्येव, भावलेश्या
यु तक्षन्यो जीवपरिणाम इति ।"

- (छ) लिश्यते प्राणी कर्मणा यया सा लेश्या।
- (ज) यदाह 'धलेष इव वर्णवंधस्य कर्मवंधस्थिति तिविधात्यः''।

उपरोक्त तीनो - ठारा० स्था १। सू ५१ पर टीका।

#### '२ मलयगिरि:

(क) इह योगे सति छेश्या भवति, योगाभावे च न भवति ततो योगेन सहा-न्वयव्यतिरेकवर्शनात् योगनिभित्ता छेश्येति निश्चीयते, सर्वत्रापि तन्निभित्तत्व- निश्चयस्थान्वयव्यतिरेक दर्शनामूळ्त्वात् , योगनिमित्ततायामपि विकल्पद्वयम् वतरति-

कि योगान्तरातद्रव्यरूपा योगनिमित्तकर्मद्रव्यरूपा वा १ तत्र न तावयोग-निमित्तकर्ममेद्रव्यरूपा, विकल्प द्वयानतिकमान्, तथाहि—योगनिमित्त कर्ममेद्रव्यरूपा सती पातिकर्मद्रव्यरूपा अपातिकर्मेद्रव्यरूपा, तेवाममावेऽपि सयोगिकेविजिन ठेरयायाः सद्भावात्, नापि अपातिकर्ममेद्रव्यरूपा, तस्तद्भावेऽपि अयोगिकेविजिन ठेरयाया अभावान्, ततः पारिरोच्यान् योगान्तरातं द्वव्यरूपा अयेया। तानि च योगान्तर्गतानि द्वाणि यावस्वपायास्त्रवत्यापपुद्योगवृह्वाणं भवन्ति, टप्टं च योगान्तरातानी द्वव्याणां कषायोवद्योगवृह्वाणं भवन्ति, टप्टं च योगान्तरातानी द्वव्याणां कषायोवद्योगवृह्वाणां भवन्ति, टप्टं च योगान्तरातानी द्वव्याणां कषायोवद्योगवृह्वाणां भवन्ति, टप्टं च योगान्तरातानां द्वव्याणां कषायोवद्योगवृह्वाणां भवन्ति, टप्टं च योगान्तरातानां द्वव्याणां

पित्तप्रकोपविशेषादुपछक्ष्यते महान् प्रबद्धमानः कोषः, अन्यक्ष-बाह्यात्यिष् द्रव्याणि कमंणामुद्रवश्चयोपशामाहिहेतवः उपक्रभ्यन्ते, यथा ब्राह्मयोषधिक्षांनावर-णश्चयोपशामस्, सुरापानं झानावरणोद्यस्य, कथमन्यथा युक्तायुक्त विवेकविकल्यतोपञामस्, सुरापानं झानावरणोद्यस्य, कथमन्यथा युक्तायुक्त विवेकविकल्यतोपञायते, दिधभोजनं निदारूप दर्शनावरणोद्यस्य, तर्हक योगद्रव्याणि न भवन्ति ? तेन यः स्थितिपाकविशेषो तेश्यावशादुपगीयते शास्त्रान्तरे स सम्यगुपपनः, यतः स्थितिपाकोनामानुमाग उच्यते, तस्य निमित्तं कथायदियान्तर्यते कृष्णाविलेशया-परिणामः, ते च परमार्थतः कथायस्वरूप एव, तदन्तर्यातद्वातः, केवलं योगान्तर्यतं द्रव्या सहकारिकारण भेदविज्याभ्या ते कृष्णादिनेदिमित्राः तारतस्यभेदेन विचित्रान्थयोपञ्चायन्ते, तेन यद् भगवता क्ष्रभृकृतिः कृता शिवश्मानीर्योणानम्य, कृष्णादिनेद्या-परिणामानामपि कथायोद्यान्तर्यानां कवायरूपञ्चात् । तेन यदुष्यते केशिवर्य-परिणामानामपि कथायोदयान्तर्यानां कवायरूपञ्चात् । तेन यदुष्यते केशिवर्य-योगपरिणामान्तमपि क्ष्रपायोप्यान्तर्यानां कवायरूपञ्चात् । तेन यदुष्यते केशिवर्य-योगपरिणामत्ते लेश्यान्याप्यापरिकान्त्रते त्रवप्यान्तर्या स्थानिकेश्वरः इति वचनात् प्रकृतिप्रदेशन्यदेत्रव्यान्तर्यानात्वर्या स्थान्तर्या हित्त्वस्या स्थान्ति हेतुव्यमिति, तद्यिन समित्रिनात्वरः, यथाक्रभावार्यापरिक्रान्ता ( अविवेक्षतः स्थान्य कर्मास्यति हेतुव्यमिति, तद्यिन समित्रिनात्वरः, यथाक्रभावार्यापरिक्रान्तात्वरः ( अविवेक्षतः । स्थितिहेतवः ;

किन्तु कथायाः, लेश्यास्तु कथायोद्दयान्वर्गताः अनुआगहेतवः, अतएव च-'रिश्वितपाकविशेषस्तस्य भवति लेश्याविशेषण' इत्यत्रानुभागप्रतिपस्यर्थं पाकप्रहणम्। एतत्त्व सुनिश्चितं कम्मप्रकृतिटीकाविषु, ततः सिद्धान्तपरिक्कानमपि न सम्यक् तेपा-मस्ति। यदप्युक्तम्-'कम्मपिच्यन्दोलेश्या, निष्यन्दरूपस्वे हि यावत् कपायोदयः तावन्निन्यन्दस्यापि सद्भावात्, कम्मस्थितिहेतुत्वमपि युक्यते एवेत्यादि, तद्द्य- श्कीक्य, लेरवानामनुभागकश्यदेतुत्वा स्वितिवंबद्देतुत्वायोगात्। अस्यश्य कम्मे निक्यन्दः कि कर्मफलक उत कर्म्मसारः ? नतावत्कर्मफलकः तस्यासारतयोत्कृष्टानुभागवन्य हेतुत्वामुपपचित्रसक्तेः, कक्को हि ब्यसारो भवति, असारस्य कश्यमुक्तृष्टानुभागवन्यहेतुः ? अय चौत्कृष्टानुभागवन्यहेत्वोऽपि केरया भवति, अस कम्मेसार इति पक्षस्तर्वि कस्य कर्म्मणः सार इति वाच्यम् ? ववायोगमप्टानामपीतिचेत् अष्टानामपि कर्मणो केरवाक्यो अष्टानामपि कर्मणो केरवाक्यो विचाक उपवृत्तितः, ततः क्यं कर्म्मसारपक्षमञ्जीकृष्यहे ? तस्यात् पूर्वेक्त एव पक्षः क्षेयानिव्यंगीकर्मव्यः। तत्य इरिमहमूरि प्रभृतिक्षरिय तत्र तत्र प्रदेशे अंगीकृत स्वास्ति ।

—पण० प १७। प्रारम्भ में टीका

(ख) उच्यते, छिष्यते—हिरुष्यते आत्मा कर्मणा सहानयेति लेक्या ।

—पण्ण० प १७ | प्रारम्भ में टीका

#### ·३ उमास्वाति या उमास्वामी :

'तत्वार्थाधिगस' में कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। स्वोपन्यभाष्य। इसमें भी छेश्या की कोई परिभाषा नहीं है।

# ४ पूज्यपादाचार्यः

(क) भावलेख्या कथायोदयर्जिता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा औदियिकीत्युच्यते।
 —सर्व० अ २ । स ६ ।

इसकी अकलंक ने उद्भुत किया है।

—राज० अर। सु६। पृ०१०६। ला२४

#### · प्र अकलंक देव :

(क) कषायोदयरंजिता योगप्रवृत्तिर्छेश्या ।

-राज० व २। सू६। पृ० १०६। ला २१

(ख) द्रव्यकेश्या पुद्गळिबपाकिकर्मोद्यापादितेति सा नेह परिगृद्यतः
 आत्मनोभावप्रकरणात्।

—राज॰ अ २ । सू६ । पृ॰ १०६ । ला २३

(ग) तस्यात्मपरिणामम्याऽशुद्धिप्रकर्षाप्रकर्षापेक्षया कृष्णादि शब्दोपचारः क्रियते ।

—राज∘ अ २ । सु६ । पृ॰ १०६ । ला२⊏

## (घ) कवायरलेक्प्रकर्वाप्रकर्वयुक्ता योगवृत्तिलेख्या ।

--राज॰ व ह। स ७ । पु॰ ६०४। सा १३

#### <sup>.</sup>६ विद्यानन्दि :

कषायोदयतो योगप्रवृत्तिरूपदर्शिता । लेश्याजीवस्य कष्णादिः षद्दभेदा भावतोनवैः ॥

— इस्तो० अ २। स.६। इस्तो ११। प्र३१६।

#### ७ सिद्धसेन गणि :

ख्रिस्यन्ते इति लेरयाः, मनोयोगावष्टम्भजनितपरिणामः, आत्मना सह लिस्यते एकीभवतीत्रर्थः ।

- सिद्ध० अ २ । सु६ । ए० १४७

## ब्रुटबलेश्याः कृष्णादिवर्णमात्रम् ।

भावलेश्यास्तु कृष्णादि वर्णेद्रव्यावष्टस्भजनिता परिणाम कर्मेबन्धनस्थिते-विभातारः, रलेपद्रव्यवद् वर्णेकस्य चित्राधार्पितस्येति, तत्राविशुद्धोत्पन्तमेव कृष्ण-वर्णेत्तत्तस्बद्ध द्रव्यावष्टस्भादविशुद्ध परिणाम वपत्रायमानः कृष्णलेश्येति व्यपदिस्यते।

#### आगमश्चायं—

 'जल्लेसाई दब्बाई आदिअन्ति तल्लेस्से परिणाम भवति (प्रक्रा० लेखापदे)

— सिद्धः अ २ । सु६ । पृ०१४७ टीका

#### '८ विनय विजय गणि :

इन्होंने 'लेर्सा' का विवेचन प्रशापना लेरसापद की वृत्ति को बनुस्त्य किया है निज का कोई विरोध विवेचन नहीं किया है शेष में वृत्ति की भोलावध भी दी है।

लोद्र॰ स ३। गा २८४

## · १ नेमिचन्द्राचार्य चक्रवर्ती :

िंधमः अप्पीकीरह पहीष णियक्षपुष्णपुष्णं व । जीबोर्त्ति होदि ठेस्सा ठेस्सागुणजाणयक्बाहा ॥४८८॥ जोगपक्ती ठेस्सा कसायडदयाणुरंजिया होह। तत्तो दोष्णं कन्नमं बंधचनक्कं समुद्दिहं ॥४८६॥

<sup>\*</sup> यह पद प्रशापना लेश्यापद में नहीं मिला है।

अहवा जोगपन्ती मुक्सोत्ति तर्हि हवे छेस्सा ॥१३२॥ बण्णोदयर्सपादितसरीरवण्णो दु दन्बदो छेस्सा। मोहुदयस्रजोबसमोबसमस्त्रयजजावर्फरणं भावो॥१३६॥

--गोजी० गाधा।

# ·१० हेमचन्द्र सूरि द्वारा उद्धृत :

अपरस्वाह - नतु कर्मोदय जनितानां नारकत्वादीनां भवत्विहोपन्यासो ठेश्यास्तु कस्यचित् कर्मण उदये भवन्तीत्वन्येतन्त प्रसिद्धं तिकमितीह तदुपन्यासः १ सत्यं किन्तु योगपरिणामो ठेश्याः, योगस्तु त्रिविघोऽपि कर्मोदयजन्य एव ततो ठेश्या-नामपि तदुभयजन्यत्वं न विहन्यते, अन्येतु मन्यन्ते - कर्माष्टकोदयात् संसार-श्वासद्वासद्व्यवक्ठेश्या वन्त्वमपि भावनीयमित्युटम् ।

--- अणुओ० स्०१२६ पर हेमचन्द्र स्रि वृत्ति।

## .११ अज्ञाताचार्याहः

(क) श्लेष इव वर्णबन्धस्य कर्मबन्धस्थितिविधात्र्यः।

-अभयदेव सूरि द्वारा उद्घ त ।

(ख) कृष्णादिद्रव्य साचिव्यात् , परिणामो य आत्मनः ।१फटिकस्येव तत्रार्यं, लेश्यराब्दः प्रयुक्यते ॥

— अभयदेवस्रि आदि अनेक विद्वानो द्वारा उद्पृत ।

(ग) लिश्यते —शिल्ड्यते कर्मणो सहऽऽत्माऽनयेति लेश्या ।

—अनेक विद्वानी द्वारा उद्धृत।

## · ०६ लेक्या के मेद :

'०६१ मूलतः-सामान्यतः भेदः

(क) दो मेद.

कण्हरुस्साणं भन्ते ! कह् वण्णा ( जाव कह् फासा) पत्नत्ता ? गोयमा ! वट्य-रुस्सं पहुच्च पंच वण्णा जाब अट्टफासा पत्नत्ता, भावरुस्सं पहुच्च अवण्णा ( जाव अफासा ) पत्नत्ता, एवं जाव सुक्करस्मा ।

---भग० श १२ । उ.**५ । प्र १६ । पृ० ६**६४

लेश्या के दो भेद-द्रव्य तथा भाव।

- (ख) इस मेद-
- (१) कह णं सन्ते ! छेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! ब्रुह्छेस्साओ पन्नत्ताओ, तं जहा —कञ्कुलेस्सा, नीडलेस्सा, काउलेस्सा, तेउलेस्सा, पम्हलेस्सा, सुक्केस्सा ।

— सम० लेहरमा चिचार | पु० ३७५ — सम० ६ | प ३२० ( उत्तर केवल ) — मग० श १ | उ २ | प्र ६८ | पु० ३२० — मग० श १६ | उ २ | प्र १ | पु० ७६१ — मग० श १५ | उ १ | प्र १ | पु० ०५१ — चण्ण० प १७ | उ २ | पु १५ | पु० ४६०

(२) कह णं अन्ते ! लेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! इन्लेस्साओ पन्नत्ताओ,
 तं जहा—कण्हलेस्सा जाब सुक्कलेस्सा ।

— মন ত হাংহার ং।ম ং। ৪০ ৩ ৯ ২ — তাল ০ কয়াহা মুখ • ১ । ৪০ ১ ২ ২ — তাল ০ বংগার ১ । মুখ ১ । ৪০ ১ ১১ ১ — তাল ০ বংগার ম । মুখ ১ । ৪০ ১ ১১ ১

(३) कह ण भंते ! लेस्मा पन्नत्ता ? गोयमा ! ख लेस्सा पन्नत्ता, तं जहा---कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

— पण्ण ० प १७ । उद्दास् भद्दापु ० ४५१

(४) छणंपि कम्मलेसाणं, अणुभावे सुणेह से ॥ १॥ कण्हानीलाय काऊय, तेऊ पम्हा तहेवया सक्कलेसाय छट्टाय, नामाई तुलहक्कमं॥ ३॥

— उत्तर अ ३४। गा १, ३। पूरु १०४५, ४६

लेश्या के छह भेद=कृष्ण, नील, कापीत, तेजी, पद्म और शुक्ल।

#### ·०६२ ब्लगत भेदः

- (क) द्रव्यलेश्या के--
  - (१) दुर्गन्धवाली सुगन्धवाली.

कइ णं भन्ते ! लेस्साको दुव्भिगंघाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! तको लेस्साको दुव्भिगंबाओ पन्नत्ताको, तंजहा— कण्हलेस्सा, नीवलेस्सा, काठलेस्सा। कइ णं भन्ते ! छेस्साओ सुन्भिरांपाओ पन्नताओ ? गोयमा ! तओ छेस्साओ सुन्भि-संभाओ पन्नताओ, संबद्दा —तेक्रलेस्सा, पन्दलेस्सा, शुक्करेस्सा ।

- - जाण ॰ स्था ३ । छ ४ । सू २२१ । ( उत्तर केवला ) १० २२०

प्रथम तीन लेश्या दुर्गन्थवाली तथा पश्चात् की तीन लेश्या सुगन्धवाली हैं।

(२) मनोश-अमनोज्ञ-

(तओ) अमणुन्नाओ, (तओ) मनुणुन्नाओ।

—**ठाव० स्था**३। उ४**। स्**२२१। पृ०२२०

प्रथम तीन लेश्या (रस की अपेक्षा) अमनोज्ञ तथा पश्चात् की तीन मनोज्ञ हैं।

(३) शीतरूक्ष---उष्णस्निग्धः

( तओ ) सीयलुक्खाओ , ( तओ ) निद्वृण्हाओ ।

— ठाण० स्था३ । च ४ । सू२२१ । पृ०२२० — पण्ण० प १७ । च ४ । सु४७ । पृ०६४६

प्रथम तीन लेश्या (स्पर्श की अपेक्षा) शीतरूक्ष तथा पश्चात् की तीन उर्णास्नग्ध हैं।

(४) विशुद्ध—अविशुद्ध-

एवं तओ अविश्रद्धाओ, तओ विश्रद्धाओ।

— ठाण० स्था ३ । उ. ४ । सू २२१ । पृ० २२०

प्रथम तीन लेर्या (वर्ण की अपेक्षा ) अविशुद्ध, परचात् की तीन लेर्या विशुद्ध वर्ण-भारती हैं।

- (ख) भावलेश्या के-
- (१) धर्म-अधर्म.

कण्हा नीला काङ, तिण्णि वि एयाची अहम्मलेस्साओ। तैऊ पम्हा सका, तिण्णि वि एयाची धम्मलेसाओ।

---- उत्तर अ ३४। गा ५६, ५७ पूर्वार्घ । पृरु १०४८ प्रथम तीन अधर्म लेखा हैं तथा पश्चात की तीन धर्म लेखा हैं ।

(२) प्रशस्त-अप्रशस्त-

तओ अप्पसत्थाओः तओ पसत्थाओ ।

—डाव•स्था३ । उ४ । सु२२१ । पृ०२२०

— प्रमाण प रेश | स ४ । सं ४७ वे० ४**४**६

प्रथम तीन लेश्या अप्रशस्त तथा पश्चात् की तीन प्रशस्त हैं।

(३) संबिलष्ट -- अमंबिलष्ट

तओ संकिलिहाओ, तओ असंकिलिहाओ।

ठाण ० स्या ३ । उ. ४ । मू २२० । ५० २२० (तओ बाट)

— पण्या प १७। व ४। मू ४७। पृ० ४४६

प्रथम तीन संक्लिष्ठ परिणामवाली तथा पर्चात् की तीन लेश्या असंक्लिष्ठ परिणाम-वाली हैं।

(Y) दुर्गतिगमी सुगतिगामी

तओ दुम्गइगामियाओ, तओ सुगइगामियाओ ।

— पण्या० प १७ | उ. ४ । मू ४७ | q० ४४६

(तक्षो) एवं दुग्गइगामिणीओ, सुगइगामिणीओ।

- - डाण० स्था३ । उ४ । स् २२१ । पु०२२० प्रथम तीन लेक्या दुर्गति ले जानेवाली है तथा पश्चातुकी तीन सुगति ले जाने

वाली है।

(५) विशुद्ध- -अविशुद्ध

एवं तओ अविसुद्धाओ, तओ विसुद्धाओ।

·--डाण० स्था० ३। उ४। स २२०। पृ० २२० (एव व तओ बाद)

-- प्रवार प १७। व ४। स ४७ l प्र० ४४E

प्रथम तीन लेश्या (परिणाम की अपेक्षा) आविशुद्ध है तथा पश्चात् की तीन विशुद्ध है।

## .०७ लेक्या पर विवेचन गाथा

आगमों में लेश्या पर विवेचन विभिन्न अपक्षाओं से किया गया है। तीन आगमों में यथा—सगवई, पन्नवणा तथा उत्तराज्यवयणें में लेश्या पर विशेष विवेचन किया गया है। विवेचन के प्रारम्भ में किन-किन अपेक्षाओं से विवेचन किया गया है इसकी एक गाथा ही गई है। सगवई तथा पन्नवण्या में एक समान गाया है तथा उत्तराज्यवयणें में भिन्न गाथा है

(क) परिणाम-वन्न-रस-गन्ध-सुद्ध - अपसत्थ-सं<del>वि</del>छट् ठुण्हा ।

गइ-परिणाम - पएसो - गाह - वग्गणा - हाणमध्यबहुं ॥

—भग०श ४ । उ १० । गा० १ । पृ० ४६८

— वक्षा० प १७ । उ. १ । वा० १ । वे० ४४४

- (१) परिणाम, (२) वर्ष, (३) रस, (४) गन्य, (५) ह्युढ, (६) अप्रशस्त, (७) संक्लिष्ट, (८) उच्चा, (६) गति, (१०) परिणाम ( संक्रमण ), (११) प्रदेश, (१२) अनगाहना, (१३) वर्षाना, (१४) अस्पबहुत्व इन १५ प्रकार से लेश्या का विवेचन किया गया है।
  - (ख) नामाइं बन्न रस गन्ध, फास परिणाम छक्खणं। ठाणं ठिईं गइं चाउं, छेसाणं तु सुणेह में ॥

— उत्तर उ ३४। गार २। पृरु १०४६

- (१) नाम, (२) वर्ण, (३) रस, (४) गन्ध, (६) स्वर्ध, (६) परिणाम, (७) लक्षण, (८) स्थान, (६) स्थित, (१०) गति, (११) आयु इन ११ अपेक्षाओं से लेक्स्या का वर्णन द्वाने। दोनों पाठ मिलाकर निम्मलिखित अपेक्षाओं से लेक्स्याओं का विवेचन बनता है। १ द्वव्यलेक्स्या—नाम, वर्ष, रस, गन्ध, स्थार्थ, परिणाम, प्रदेश, अबगाहना, स्थिति,
  - २ भावलेश्या—नाम, शुद्धत्व, प्रशस्त्रत्व, संविनष्ठत्व, परिणाम, स्थान, गति, लक्षण, अल्पवहत्व ।
  - (३) विविध वर्षणा। इनके गिवाय भी अन्य अपेक्षाओं से लेरूया का विवेचन मिलता है। (देखों विषय सची)

स्थान, अल्पबहरव ।

## ·o८ लेक्या का निक्षेपों की अपेक्षा विवेचन

आगम नोआगतो, नोआगमतो य सो तिबिहो।
लेसाणं निक्सेंगे, चउक्कओ दुबिह होइ नायक्यो।।१२४।।
जाणगमिवस्सरीरा, तव्बइरिता य सा पुणो दुबिहा ।
कम्मा नोकम्मे या, नोकम्मे हुंति दुबिहा व ।।१२१॥
जीवाणमजीवाण य, दुबिहा जीवाण होइ नायक्या।
भवसमबसिद्धिआणं, दुबिहाणिव होइ सत्त्विहा।।१२३॥।
अजीवकम्मनोदन्व-लेसा, सा दसविहा व नायक्या।
चन्दाण य पुराण य, गहनणनक्कत्तताराणं।।१२३॥।
असरणच्छायणा-दंसगाण, मणिकारिणीणजा लेसा।
अजीवदन्बलेसा, नायक्या दसबिहा एसा।।११२॥।
जादव्बलकम्मलेसा, सा नियमा ख्रव्बिहा व नायक्या।
कण्हा नीला काऊ, तेऊ पन्हा य सुक्का य।।१३६॥।

दुविहा च भावलेस्सा, विशुद्धलेसा तहेव अविशुद्धा ।
दुविहा विशुद्धलेसा, उबसमलङ्का कसायाणं ॥१४०॥ अविशुद्धलेसा, सा दुविहा नियमसो उ नायन्त्रा ।
रिज्ञित क दोसम्मि ज, अहिगारी कम्मलेस्साए ॥५४१॥ नो-कम्मद्व्यलेसा, पश्रोगसा वीससाउ नायन्त्रा ।
भावे चदको भणिको, लुष्टं लेसाण जीवेसा।१४२॥ अञ्मलेण निक्सेषो, चन्क्षभो दुविह होह द्व्यम्म ।
आगम नोआगातो, नो आगमतो यं तं तिविद्धा।१४३॥ जाणगभवियसरीरं, तन्त्रहरितं च पोलाङ्का ॥१४३॥ अञ्मलपस्साणयणं, नायन्त्रं भावनङ्गम्यणं॥१४४॥ — चत्र ज ३४। निर्यक्तिगाध

लेश्या के दो विवेचन--आगम से, नोआगम से। जोआगम विवेचन तीन प्रकार का होता है।

लेस्या शब्द का विवेचन निक्षेपो की अपेक्षा चार प्रकार का है, यथा—नाम, स्थापना, द्वव्य और भाव।

लेरुवा दो प्रकार की है—जानगमित्र रारीरी तथा तद्व्यतिरिक। तद्व्यतिरिक के दो भेद हैं—कामैन तथा नोकार्मन। नो कार्मन के दो भेद हैं—जीव लेरुवा तथा अभीव लेरुवा। जीव लेरुवा के दो भेद हैं—मुविनिद्वक तथा अभवनिद्विक।

औदारिक, औदारिकमिश्र खादि की अपेक्षा लेश्या के सात भेद हैं। या कृष्णादि ६ तथा संयोगजा सात भेद हो मकते हैं।

अजीव नोकमें द्रव्यतेस्या के दश भेद हैं, यथा—चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र तथा तारा तेस्या, आमरण, खाया, दर्यण, मणि, कांकणी तेस्या।

द्रव्य कर्म लेश्या के क्ष भेद हैं, यथा — कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म, तथा शुक्ल। भाव लेश्या के दो भेद हैं — विशुद्ध तथा अविशुद्ध।

विद्युद्ध लेश्या के दो भेद हैं—ज्यशम कथाय लेश्या तथा क्षायिक कथाय लेश्या । अविद्युद्ध लेश्या के दो भेद हैं—रागविषय कथाय लेश्या तथा द्वेष विदय कथाय लेश्या।

नोकर्म द्रव्य लेखा के दो भेद भी होते हैं—प्रायोगिक तथा विस्तना। भाव की अपेक्षा जीव के उदय भाव में खड़ो लेखा होती हैं।

## '१।'२ द्रव्यलेभ्या (प्रायोगिक)

# ·११ द्रव्यलेक्या के वर्ण

कण्डलेस्साणं भंते कड् बण्णा × × × पन्नता १ गोयमा ! दृञ्यलेस्सं पडुच्य पंचवण्णा × × × एवं जाव सुक्कलेस्सा ।

— भग० श १२ । उपाप्त १६ । पृद्द४

द्रवय लेश्या के छहीं भेद पांच वर्ण वाले हैं।

११.१ कृष्ण लेश्या के वर्ण।

(क) क्ष्वहेस्सा णं अंते ! बन्नेणं केरिसिया पन्नता ? गोगमा ! से जहानामए जीमूए इ वा अंजणे इ वा संजणे इ वा कज्जले इ वा गवले इ व गवलवलए इ वा जंबूफले इ वा अदारिद्रपुष्फे इ वा परपुट्ठे इ वा भमरे इ वा भमरावली इ वा गयकले इ वा किष्ट्वस्तरे इ वा आगास्त्रियगले इ वा कण्हांसीए इ वा कण्हकंग-वीरए वा कण्ह्वसुजीवए इ वा, भवे प्यास्त्रवे ? गोयमा! णो इण्ट्रे समट्टे, कष्टलेस्सा णं इत्तों अणिद्धतरिया चेव अर्कतरिया चेव अष्ययतरिया चेव अमणुन्नतरिया चेव अमणासतरिया चेव वन्नेणं पन्नता ।

— पण्ण० प १७ व ४ । सू ३४ । पृ० ४४६

(ख) जीमूर्यानद्धसंकासा, गवलरिट्टगसन्निमा। खंजणनयणनिभा, किण्हलेस्सा उ वण्णको।।

— उत्त॰ अ ३४। गा ४। **पृ**० १०४६

(ग) कण्हलेस्सा कालएणं

-dado d 60 | 3 x | 4 x 0 | 60 xx0

पने मेघ, अंजन, खंजन, काजल, कहरे के सीग, वलपाकार सौंग, जासुन, अरीठे के जूल, कोयल, भ्रमर, भ्रमर की पंक्ति, गज शावक, काली केमर, मेघाच्छादित पटाटोप आकाश, कृष्ण अशोक, काली केनेर, काला बंधुजीव, औंख की पुतली, आदि के वर्ण की कृष्णाता से अधिक के अंकतकर, अनिष्टकर, अप्रीतकर, अमनोष्ठ तथा जनभावने वर्ण वाली कृष्णलेश्या होती है।

साहिज्जइ।

कुष्ण लेश्या पंचवर्णमें काले वर्णवाली होती है।

११.२ नील लेज्या के वर्ण।

(क) नीळळेस्सा णं भन्ते ! केरिसिया वन्नेणं पत्नता ? गोयमा ! से जहानामए भिगए इवा भिगपत्ते इवा चासे इवा चामपिष्ड्रप इवा सुए इवा सुविष्ड्ळे इ वा बुजराई इ वा उच्चेतर इ वा पारेषयगीवा इ वा मोरगीवा इ वा हळहरबसणे इ वा अवसिक्क्षुमे इ वा बजकुसुमे इ वा अंजजकेसिवाकुसुमे इ वा नीळपले इ वा नीळाऽसोर इ वा नीळकजबीरए इ वा नीळबल्युजीवे इ वा, अवेबाक्ष्वे १ गोयमा ! णो इणट्टे समट्टे। एत्तो जाब अमणामतरिया चेव बल्नेर्ण पन्नता।

— पण्चा० प १७ । च ४ । स् ३५ । पृ ४४६

(ख) नीलाऽसोगसंकासा, चासपिच्छसमप्पभा।वेकलियनिद्धसंकासा, नीललेसा व वण्णको।।

-- उत्त० अ ३४ । गा ५ । ५० १०४६

(ग) नीळलेस्सा नीलवन्नेणं साहिज्ञहः।

-- प्राच प १७ । व ४ । सू ४० । पूर ४४७

मृंग, मृंग की पंख, चाम, चामिष्च्छ, शुक्त, शुक्त के पंख, स्थामा, बनराजि, उच्चंतक, कब्तर की श्रीवा, मोरकी की श्रीवा, बलदेव के बस्त्र, अनमीपुण, पनक्रल, अंजन के शिकर पुण, नीलोरान, नीलाशोक, नीलकणवीर, नीलायंग्रीवा, स्निष्य नीलमीव आदि के वर्ण की नीलता से अधिक आनिष्टकर, अकंतर, अश्रीतकर, अमनोज, अनमावने नील वर्ण वाली नील लेस्या होती है।

नील लेश्या पंचवर्ण में नील वर्णवाली होती है।

११-३ कापीत लेश्या के वर्ण।

(क) काङलेस्सा णं भन्ते ! केरिसिया बन्नेणं पत्नत्ता ? गोयसा ! से जहानामए खड्रसारए इ वा कहरमारए इ वा धमाससारे इ वा तंत्र इ वा तंत्रकरोडे इ वा तंत्रिक्दवाडियाए इ वा वाइंगणिकुसुमे इ वा कोइल्क्द्रकुसुमे इ वा जवासाकुसुमे इ वा, भवेयारूवे ? गोयमा ! जो इणहें समह । काङलेस्सा जं एतो अणिहृतरिया जाव अमणामतरिया चेव वन्नेणं पन्नता ।

-- qual o d 60 | G X | E 36 | G XX6

(स) अयसीपुष्फर्सकासा, कोइलच्छदसन्तिमा।पारेवयगीवनिमा, काकलेसा उ वण्णको॥

— उत्त० अ ३४। गा६। पृ१०४६

(ग काऊलेस्सा कालखोहिएणं वन्नेणं साहिङजङ्ग।

---पव्या० प १७ | उ ४ | सू प्र ४४७

'खेरसार, करीरसार, घमासार, ताझ, ताझकरोटक, ताझ की कटोरी, वेंगनी पुण, कोकिलच्छर (तेल कंटक) पुष्प, जवाबा कुसुम, अलसी के फूल, कोयल के पंख, कबुतर की श्रीवा आदि के वर्ण के कापीतीत्व से अधिक अनिष्कर, अकंतकर, अधीतकर, अमनोष्ठ तथा सनमायने कापीत वर्ण वाली कापीत लेश्या होती हैं।

कापीत लेश्या पंचवर्ण में काल-लोहित वर्णवाली होती है।

#### ११.४ तेजोलेश्या के वर्ण।

(क) तेडळेस्सा णं संते ! केरिसिया बन्नेणं पन्नता ? गोयमा ! से जहानामण् ससरुदिरए इ वा उट-भरुदिरे इ वा बराइरुदिरे इ वा संवरुद्दिरे इ वा मणुसरुद्दिरे इ वा इंदगीपे इ वा बार्ड्यगि इ वा पवार्ल्डरे इ वा उक्कारसे इ वा जीहअस्वसमणी इ वा किसिरागकंबले इ वा गवतालुए इ वा विजिद्धारी इ वा वा परिजायकुर्सुमें इ वा जासुमणुक्सुमें इ वा किसुयपुप्तरासी इ वा रत्तुपले इ वा रत्तासीने इ वा जासुमणुक्सुमें इ वा किसुयपुप्तरासी इ वा रत्तुपले इ वा रत्तासीने इ वा गत्तकणवीर इ वा रत्त्तवंशुयजीवए इ वा, भवेबास्त्वे ? गोयमा! णो इण्डे समह । ठेडळेस्सा णं एत्ती इहतरिया वेब जाब मणामतरिया चेब बन्नेणं पन्नता ।

—पव्या॰ प १७। उ ४। सू ३७। प्० ४४७

 (ख) हिंगुलधाउसंकासा, तरुणाइच्चसंनिभा । स्यत्ंद्वपईवनिभा, तेडलेसा उ वण्यको ॥

— उत्त० अ ३४। गा ७ पृ० १०४६

(ग) तेऊलेस्सा लोहिएणं वन्नेणं साहिष्णः।

— पवचा० व १७ | उ ४ | सू ४० | पृ० ४४७

शशक का विधर, मैम का वीधर, बराह का वीधर, मांबर का वीधर, मनुष्य का वीधर, इन्द्रमीप, नबीन इन्द्रमीप, बालसूर्य वा वीध्या का रंग, जाति हिंगुल, प्रवालांकुर, लाक्षारन, लोहिताक्षमणि, किरमिची रंग की कम्बल, गज का तालु, राल की पिष्ट राशि, पारिजात कुसुम, जपाके सुमन, केसु पुषराशि, रक्तोरणल, रक्ताशोक, रक्त कमेर, रक्तवन्युजीब तोते की चोंच, रीपिश्रला जादि के रक्त वर्ष से अधिक इष्टकर, कंतकर, प्रीतकर, मनीज तथा मनमावने लाल वर्षावाली तेजो लेर्या होती है।

पंचवर्ण में तेजोलेश्या रक्त वर्ण की होती है।

११.५ पद्मलेश्या के वर्ण।

(क) पम्हुलेस्सा णं अंते ! कैरिसिया बन्नेणं पन्नता ? गोयमा ! से जहानामए चन्मे इ ना चंपयहाँ इ वा चंपयभेथे इ वा हालिहा क्रिया इ वा हालिहा क्रिया इ वा हालिहा के इ ना हालिहा क्रिया इ वा हालिहा के इ ना चित्र रात्र है वा चित्र रात्र है वा चित्र रात्र है वा चित्र रात्र वा स्वाप्त क्रिया के इ वा चित्र रात्र वा स्वाप्त क्रिया है वा चित्र वा स्वाप्त क्रिया है वा चित्र वा स्वाप्त क्रिया है वा सुक्य क्रिया इ वा सुक्रिया इ वा पीतासोंगे इ वा सोत-कणवीर इ वा पीतव्य इ वा, अवेदास्त ? गोयमा ! णो इण्हे समझे । पन्ह-लेस्सा णं एत्रो इद्वरिया जाव मणामतरिया चेव बन्नेणं पन्नता।

— पण्या० प १७ | व ४ | सं ३८ | पृ० ४४७

(ख) हरियालभेयसंकासा, हल्डिहाभेयसमप्पभा । सणासणकुसुमनिभा, पम्हलेसा व वण्णको ॥

— उत्तर अ ३४। गा ८। पूरु १०४६

(ग) पम्हलेस्सा हालिङ्ग्णं वन्नेणं साहिङजङ् ।

— पंच्या व १७ । उ ४ । सं ४० । पृ० ४४७

चम्या, चम्या की झाल, चम्या का खण्ड, हस्दी, हस्दी की गोली, हस्दी का दुकड़ा, हड़ताल, हड़ताल गुटिका, हड़ताल खण्ड, चिकुर, चिकुरराय, सोने की झीप, श्रेष्ठ सुवर्ण, वासुदेव का बस्त्र, अल्लवी पुष्प, चम्पक पुष्प, कर्षिकार पुष्प, (कनेर का कूल ) कुम्याण्ड कुसुम, सुवर्ण जुड़ी, सुहिरिष्यक, कोरंटक की माला, पीला कशोक, पीत कनेर, पीत वन्यु-जीव, नन के कूल, अमन के कूल जादि के वर्ण की पीतना से अधिक इष्टकर, कंतकर, प्रीत-कर, मनोह, मनमावने वर्णवाली पट्मलेहरा होती है।

पद्मलेश्या पंचवर्ण में पीले वर्ण की है।

११-६ शुक्ललेश्या के वर्ण।

(क) सुक्कलेस्साणं भीते ! किरिसिया बन्नेणं पन्नता ? गोयमा ! से जहानामए अके इवा संखे इवा चन्दे । इवा कृदे इवा दो इवा दगरए इवा दहि इवा दहिषणे इवा सीरे इवा सीरपूरण्ड वा सुक्किश्ववाडिया इवा पेडुणभिजिया इवा घंतथोयरूपपट्टे इवा सारदवलाइए इवा कुमुददले इवा पोंडरीयदले इवा सालि-पिष्ठरासी इवा कुडगपुण्करासी इवा सिंदुवारमञ्जामे इवा सेयासीए इवा सेय- कणबीरे इ वा सैयर्वधुत्रीवए इ वा, भवेयारूवे ? गोयमा ! जो इन्हें समहें । सुक्केसा जं एसो इहतरिया वेब मणुष्मतरिया वेब ( सजासतरिया वेब ) बन्नेजं पन्नसा।

-- quor o q y o | 3 € | 4 € | 6 0 b o back --

(ख) संखंककुंदसंकासा, खीरपूरसमप्यमा।रययहारसंकासा, मुझलेसा उ वण्णको।।

— उत्त॰ अ ३४। गा ८। पृ० १०४६

(ग) स्कलेस्सा सुकिल्लएणं बन्नेणं साहिज्जइ।

— पण्ण प १७ | उ ४ | स ४० | प्रo ४४७

अंकरता, ग्रंख, चन्द्र, कुंद मोगरा, पानी, पानी की बूँद, दही, दहीपिण्ड, झीर दूध, खीर, ग्रुष्क फली विशेष, मयुर पिच्छ का मध्यभाग, अग्नि में तथा कर शुद्ध किया हुआ रजतपट, शरतकाल का मेघ, कुमुबदल, पृंडरीक दल, शालिपिण्टराजी, कुटज पुष्प राशी, तिंदुवार पुष्प की माला, रचेत अशोक, रचेत केनर, रचेत वन्धुजीव, मुचकन्द के फूल, दूध की धारा, रजतहार आदि के वर्ण की रचेतता से अधिक इंट्यकर, कंतकर, श्रीतकर, मनोड, मन-मावने रचेतवर्णवाली शुक्लतेश्या होती है।

पंचवर्ण में शुक्ललेश्या श्वेत शुक्ल वर्णवाली है।

#### १२ द्रव्यलेक्या की गन्ध

कण्हलेस्साणं भन्ते ! कइ × × रान्धा × × ४ पन्नता ? गोयमा ! दब्ब-लेस्सं पदुष × × ४ दुगन्धा × × एवं जाव सुक्कलेस्सा ।

—भग० श १२ । उ ५ । प्र १६ । पृ० ६६४

द्रव्यलेश्या के छही भेद दो गन्धवाले हैं।

१२.१ - प्रथम तीन लेश्या दुर्गन्धवाली हैं।

 (क) कह ण मंते ! लेस्साओ दुव्मिगंधाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! तओ लेस्साओ दुव्मिगंधाओ पन्नत्ताओ, तंजहा—कण्हल्यसा, नीललेस्सा, काऊलेस्सा ।

(ख) जह गोमडस्स गंधो, सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स।

एत्तो वि अणंत्तगुणो, लेसाणं अप्यसत्थाणं॥

-- ब्रक्तः अ ईर । बा ६६ । वे० ६०४५

हुम्म लेश्या, नील लेश्या, काषोत लेश्या, दुर्गान्यत द्रव्यवाली है। मृत गाय, मृत श्वान तथा मृत वर्ष की जैसी दुर्गन्य होती है उतसे अनन्तसृषी दुर्गन्य इन तीन अप्रशस्त लेश्याओं की होती है।

१२.२ पश्चात् की तीन लेश्या मुगन्धवाली है।

 (क) कह ण भंते! लेस्साओ सुव्भिगंबाओ पन्नताओ? गोयमा! तओ लेस्साओ सुव्भिगंबाओ पन्नताओ, तंजहा—तेक्लेस्सा, पम्हलेस्सा, सुक्कलेस्सा।

- पण्या० प १७ । उ ४ । स् ४७ । ५० ४४८%

- ठाण० स्था ३ । उ. ४ । सू२२१ । पृ०२२० (उत्तर केवल)

(स्र) जह सुरभिकुषुमगंघो, गंघवासाण पिस्समाणाणं।

एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि॥

--- उत्तर अ ३४। गा १७। पृर १०४६

ते औ लेश्या, पर्मलेश्या तथा शुक्तलेश्या सुगन्धित द्रव्यवाली हैं तथा इनकी सुगन्ध सुर्रामत पुष्पो तथा चिमे हुए सुगन्धित द्रव्यों से अनन्तगृणी सुगन्धवाली हैं।

#### .१३ द्रव्यलेक्या के रसः---

कल्हलेस्साणं अन्ते कड्  $\times \times$  रसा  $\times \times$  पत्नत्ता ? गोयमा ! दब्बलेस्सं प**डुव**  $\times \times$  पंच रसा  $\times \times$  एवं जाव सुक्कलेस्सा ।

— भग० श १२ । उ. ५ । प्र १६ । प्र०६६४

द्रव्यलेश्या के छही भेद पाँचरसवाले है।

#### १३.१ कृष्णलेश्या के रस

(क) कण्डलेस्सा णं भंते! केरिसिया आसाएणं पन्नत्ता ? गोयमा! से जहा-नामए निवं इ वा निवसारे इ वा निवस्ति इ वा निवस्तिणए इ वा कुडए इ वा कुडएफ्टण इ वा कुडाएल्टी इ वा कुडाएक्टीण इ वा कडुगतुंबी इ वा कडुगतुंबिफ्के इ वा सारतरसी इ वा सारतरसीफ्टे इ वा देवराठी इ वा देवराठीपुर्फे इ वा मि-यवालुंकी इ वा मियवालुंकीफ्टे इ वा घोसाडण इ वा घोसाडक्फ ह इ वा कण्ड्रकंदण इ वा बळकंदण इ वा, भवेगास्व ? गोयमा! णो इण्डु समट्टे, कण्डलेस्सा णे एत्तो अणिद्वतिया चेब् जाब अमणामतिया चेब आसाएणं पन्नत्ता।

—dado d \$0 | A X | A X \$ | Ao XX0-XX≥

## (ख) जह कडुयर्जुवगरसो, निवरसो कडुयरोहिणिरसो वा। एत्तो वि अर्णत्तुणो, रसो य किण्हाए नायव्वो॥

-- उत्तर अ३४। गा १०। पृर १०४६

नीम, नीमसार, नीम की छाल, नीम की क्वाय, कुटन, कुटन एस, कुटन छाल, कुटन क्वाय, कट्डी तंथी, कड्डी तुम्बी का फल, धारन पुणी, उनका फल, देवदाती, उनका पुण, मुणानलंकी, उनका फल, पोपातको, उनका फल, छुण्यकंट, उन्नकंट, कट्टोहिमी स्नाद के स्वाद से अनिस्पन्दर, जन्नंतकर अधीतकर, असनोत तथा अनमावने आस्वादवासी क्रम्णतेत्रया होती है।

#### १३.२ नीललेश्या के रस

(क) नीललेस्साए पुच्छा। गोयमा! से जहानामए भंगी इवा भंगीरए इवा पाडा इवा चित्रया इवा चित्रामूलए इवा पिप्पली इवा पिपलीमूलए इवा पिपलीचुण्णे इवा मिरिए इवा मिरियचुण्णर इवा सिगबेर इवा सिगबेरचुण्णे इ वा, भवेयारूवे १ गोयमा! णो इणहें समहे, नीललेस्सा णं एत्तो जाव अमणाम-तरिया चैव आसाएणं पन्नता।

-- पण्या० प १७। ३ ४ । सू ४२ । पृ० ४४८

(ख) जह तिगडुयस्स रसो, तिक्खो जह हित्यपिष्पछीए वा ।एतो वि अणंतगुणो, रसो व नीळाए नायब्बो ॥

— उत्तर अ ३४ । ग। ११ । पृरु १०४६

भंगी-भाग, भंगीरज, पाठा, चर्चक, चित्रमृत, पीपल, पीपल मृत, पीपल चुर्ण, मरि, मरिचूर्ण, गोठ, गोठचूर्ण, भीची, गावीपल आदि के आस्वाद से अधिक अनिष्टकर, अकत-कर, अमीतकर, अमनोज तथा अनुभावने आस्वादवाली नीललेश्या होती है।

#### १३.३ कापीत लेश्या के रम

(क) काइन्हेस्साय पुच्छा । गोयमा ! से जहानामए अंवाण वा अंवाहगाण वा माउलिंगाण वा बिल्हाण वा कांबहाण वा भाजाण वा फणसाण वा दाहिसाण वा पारेवताण वा अक्सोहयाण वा चोराण वा बोराण वा तिंदुयाण वा अपक्षाणं अपरिवागाणं वन्नेणं अणुबबेयाणं गोवणं अणुबवेयाणं फासेणं अणुबवेयाणं, भवेया-रूवे १ गोयमा ! णो इणहे समहे, जाव एत्तो अमणामतरिया चेव काउन्हेस्सा आस्साएणं पन्नत्ता।

# (ख) जह तरुगअंवगरसो, तुवरकविद्वस्स वावि जारिसक्षो ।एसो वि अर्णतगुणो, रसो उ काऊए नायव्वो ।।

— उत्त॰ अ३४। गा १२। **ए० १०**४६

आम्रातक, विजोरा, बीला, कपित्य, भवजा, फणम, दाडिम ( जनार ) पारापत, अखोड, चोर, वोर, तिदक ( अपक्व ), सम्पूर्ण परिपाक को अग्राप्त, विद्याप्ट वर्ण, गम्ब तथा स्पर्श रहित कच्चे आम, तृवर, कच्चे कपित्य के आस्वाद से अधिक अनिष्टकर, अर्कतकर, अमीतकर, अमनीड, अनमावने आस्वादवाली कापोतलेक्शा होती है।

#### १३.४ तेजोलेश्या के रस

(क) तेडळेस्सा णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! से जहानामए संवाण वा जाव पक्काणं परियावन्ताणं वन्त्रेणं उववेयाणं पसत्येणं जाव फासेणं जाव एत्तो मणाम-तरिया चेव तेडळेस्सा आसाएणं पन्नता ।

—पण्ण० प १७ । उ ४ । स ४४ । प्र० ४४८

(ख) जह परिणयंवगरसो, पक्ककविट्ठम्स वा वि जारिसओ।

एत्तो वि अणतगुणो, रसो उ तेऊए नायञ्बो॥

— उत्त**ं अ ३४ । गा १३ । पृ० १०४६** 

आम आदि पायन् ( देखो कापोत लेर्या ) पक्व, अच्छी तरह से परिपक्व, प्रशस्त वर्ष, गंव तथा स्वर्शवाने तथा कवीठ आदि के आस्वाद से अधिक इष्टकर, कंतकर, प्रीतकर, मनोक्ष तथा मनभावने आस्वादवाली तेजोलेर्या होती है। अनन्तगृण मधुर आस्वादवाली होती है।

#### १३.५ पदम लेश्या के रम

(क) पम्हलेस्साण पुच्छा। गोयमा! से जहानामण चन्दण्यमा इ वा मणसिका इ वा बरसीयू इ वा वरवारुणी इ वा पत्तासवे इ वा पुष्कासवे इ वा कलासवे इ वा पोयासवे इ वा आसवे इ वा महू इ वा मेरए इ वा किवसाणए इ वा खडज्यूरसारए इ वा ग्रुहियासारए इ वा सुपक्कलोयरसे इ वा अर्टुपट्टिणिद्विया इ वा जम्युफ्डकालिया इ वा वरण्यसन्ता इ वा [आसला] मंसला ऐसला ईसि अट्टूबलियणी इसि बोच्छेदकड्डई ईसि तंबच्छिकरणी उक्कोसमयपत्ता वन्नेण ववयेवाजाब फासेण आसायणिज्ञा वीसायणिज्ञा पीणणिज्जा विद्याण्यक्ता दीवणिज्जा ट्याणिज्जा मयणिज्ञा सर्व्वेदियगायपल्हायणिज्जा, भवेवारुवा? गोयमा! णो इण्युट्टे सम्हे, पन्हलेस्सा एस्सो इद्वरिया चेव जाव मणामवरिया चेव आसल्य परनत्ता।

# (ख) वरवारुणीए व रसो, विविद्याण व आसवाण जारिसओ। महुमेरयस्स वं रसो, एत्तो पम्हाए परएणं॥

--- उत्त० अ ३४। गा १४। पृ० १०४६

चन्द्रप्रमा, मणिशीला, भेष्यतीधु, भेष्यास्त्री, प्रतानत, पुष्पासन, फलासन, चोपासन, आत्मा, मधु, मेरेप, कािपशापन, सर्जुरसार, द्राक्षासार, सुपत्रन इक्षुरस, अष्ट्रप्रकारीयिष्ट, जाम्बुफल कािलेका, भेष्य प्रसन्ता, आसला, मानला, पेशल, इपन, ओष्ट्रावलीकिती, इपन, स्वयन्त्रेद कन्नुका, इपन, वााम्राक्षिकरणी, व्यवन्त्र्य सन्त्रमुक्ता, उत्तम वर्ण, गंप, स्पर्यवाले, आस्त्रात्तीय, विस्वादनीय, पीनेयोच्य, वृंद्वाचे, पुष्टिकारक, प्रवीविकारक, वर्णवीय, मस्त्रीय, क्षं रन्त्रिय, नर्ष्व गाम को आस्त्रादनकारी आस्त्राद से अपिक इप्टकर, कांतकर, प्रीतकर, मनीश तथा मनमावने आस्त्राद वाली पर्म लेक्ष्या होती है। महा आस्त्र, मणु, मेरक आदि से अननत गुण मण्य आस्त्रादन वाली होती है।

#### १३-६ शुक्ल लेश्या के रम

(क) मुक्किलेस्साणं भन्ते ! केरिसिया आसाणणं पन्नता ? गोयमा ! से जहानामण् गुले इवा खंडे इवा सक्करा इवा मच्छंडिया इवा पण्डमोद्द इवा भिमकंदण इवा पुष्कुत्तरा इवा पञ्चतरा इवा आदिसिय इवा सिद्धिय्या इवा आगास-फालितोबमा इवा जवमा इवा अणोबमा इवा, भवेयास्व ? गोयमा ! णो इण्ट्रे समई, मुक्किस्सा एतो इहतरिया वेव पियतरिया चेव मणामतरिया चेव आसा-एणं पन्नता ।

-- पच्चा० प १७ | उ ४ | स्० ४६ | पृ० ४४**८** 

(ख) खजूरमुहियरसी, लीररसी खंडसकररसी वा। एत्ती वि अर्णतगुणी, रसी उ मुकाए नायव्वी॥

— उत्त० अ ३४। गा १५। पृ० १०४६

गोला, चीनी, राक्कर, मत्स्वेडिका पर्यटमोदक बीमकंट, पुष्पोचरा, पद्मोत्तरा, आद-रिंगका, शिखार्थिका, बाकाशम्फिटकोपमाके उपम एवं अनुपम आस्वाद से अधिक इष्टकर, कन्तकर, प्रीतकर, मनोड, मनमावने आस्वाद वाली शुक्ल जेर्या होती है। खजूर, द्राप्त, दूप, चीनी, शक्कर से जनन्त राणी मधुर आस्वादवाली शुक्ल लेश्या होती है। १४ द्रव्य लेक्या के स्पर्श

कण्ह छैस्सार्ण सन्ते कह्  $\times$   $\times$   $\times$  फासा पन्नत्ता ? गोयमा ! दव्वछेस्सं पहुच्च  $\times$   $\times$  अद्वकासा पन्नता एवं  $\times$   $\times$   $\times$  बाब सुक्कछेस्सा !

— भग० श १२ | उ ५ | प्र १६ | पृ० ६६४

द्रव्यलेश्या के आठों पौद्गलिक स्पर्श होते हैं।

१४.१ प्रथम तीन लेज्या का स्पर्श

(क) जह करगयस्स फासो, गोजिब्साए व सागपत्ताणं।

एत्तो वि अर्णतगुणी, छेसार्ण अप्पसत्याणं॥ करवत, गाय की जीम, शाक के पत्ते का जैमा स्पर्श होता है उससे भी अनन्तगृण

करवत, गाय की जीम, शाक के पत्ते का जैसा स्पर्श होता है उससे भी अनन्तगुण अधिक रूझ स्पर्श प्रथम तीन अप्रशस्त लेश्याओं का होता है।

—उत्त० व ३४। गा १८। पु० १०४६

(ख) ( तओ ) सीयलुक्खाओ ।

—हाषा० स्था ३ । च ४ । सू २२१ **। पृ०** २२०

(ग) तओ सीयलल्क्लाओ

— बळा० व १७ । उ. ४ । स. ४७ । ५० ४४६

प्रथम तीन लेश्या शीत रूक्ष की स्पर्शवाली होती है।

१४२ गश्चात् की तीन लेश्याकास्पर्शं

(क) जह बूरस्स फासो नवणीयम्स व सिरीसकुमुमाणं।एसो वि अर्णतगुणो, पसत्थ ठेसाण तिण्हं पि।।

-- उत्त० अ ३४ । गा १६ । पृ० १०४६

बूर बनस्पति, नवनीत ( मक्खन ) और मिरीप के फूल का जैमा स्पर्श होता है उससे भी अनन्त गुण कांमल ( स्निस्थ ) रपशों तीन प्रशस्त लेश्याओं का होता है।

(ख) (तओ) निद्धुण्हाओ।

— ठाण० स्था ३ । उ. ४ । सू २२१ । ५० २२०

(ग) तओ निद्धण्हाओ।

— तत्त्वा व ४० । व ४ । म्री ४७ । वे० ४४E

पश्चात की तीन लेश्याओं का स्पर्श उष्ण-स्निग्ध होता है।

# १४ द्रन्य लेक्या के प्रदेश

कण्हलेस्सा णं अन्ते । कइ परिसया पन्नत्ता १ गोयमा ! अर्णत परिसया पन्नत्ता, एवं जाव शुक्कलेस्सा ।

—पण्यः प १७ । व ४ । सू ४६ । पृः ४४६

कृष्ण लेश्या यावत् शुक्ल लेश्या अनन्त प्रदेशी होती है। द्रव्य लेश्या का एक स्कन्ध अनन्त प्रदेशी होता है।

## .१६ द्रव्य लेक्या और प्रदेशावगाह क्षेत्रावगाह

(क) कण्हलेस्सा णं भंते ! कइ पएसोगाढा पन्नता ? गोयमा ! असंखेडज पएसोगाढा पन्नता, एवं जाव सुक्कलेस्सा ।

-danlo do 50 | A X | # AE do AAE

कुष्ण लेश्या यावत् शुक्ल लेश्या अमंख्यात् प्रदेश क्षेत्र अवगाह करती है। यह लेश्या के एक स्कंध की अपेक्षा वर्णन मालुम होता है।

(खा लेश्या क्षेत्राधिकार—क्षेत्रावगाह

सहार्णसमुग्धादे जननादे सन्बलोय सुहार्ण। लोयस्सासंखेजजदिभागं खेत्तं तु तेउतिये॥ ४४२

— गोजी० गाथा

सुक्कस समुग्धादे असंखलोगा य सञ्च लोगो य।

---गोजी० प्र०१६६। गाथा अनअंकित

प्रथम तीन लेश्याओं का सामान्य से (सर्व लेश्या इन्यों की अपेक्षा ) न्वस्थान, ससुद्धात तथा उपपाद की अपेक्षा मर्वलोक प्रमाण क्षेत्र अवगाह है तथा तीन पश्चात् की लेश्याओं का लोक के असंस्थात् भाग क्षेत्र परिमाण अवगाह है। शुक्तलेश्या का क्षेत्रावगाह ससुद्धात का अपेक्षा लोक का असंस्थात् भाग (बहु भाग) या सर्वलोक परिमाण है।

# १७ द्रव्यलेक्या की वर्गगा

कण्डलेस्साए णं भंते ! केबङ्याओ वम्गणाओ पन्नत्ताओ १ गोयमा ! अणंताओ वम्गणाओ एवं जाव सुकलेस्साए ।

कृष्ण यावत् ग्रुक्छ लेश्याओं की प्रत्येक की अनन्त वर्गणा होती है।

--पण्ण० प १७ । स ४ । सु ४६ । पु० ४४६

# १८ द्रव्यलेक्या और गुरुलघुत्व

कण्डलेसा णं संते ! कि गुरूया, जाव अगुरूयलडुवा ? गोयमा ! नो गुरूया नो लडुया, गुरूयलडुया वि, अगुरूयलडुया वि । से केण्ड्रेणं ? गोयमा ! दव्वलेस्सं पदुष ततियपएणं, भावलेस्सं पदुष्य चल्लयपूर्णं एवं जाव गुक्कलेस्सा ।

— भग० श १। उ ६। प्र २८६१६० पृ० ४११

कृष्णलेश्या यावत् शुक्ललेश्या द्रव्यलेश्या की अपेक्षा गुक्लवृ है सद्या भावलेश्या की अपेक्षा अगुक्लवृ है।

## ११ द्रव्यलेभ्याओं की परस्पर परिशामन-गति

से कि तं लेस्सागइ ? २ जण्णं कण्हलेस्सा नीललेम्सं पप्प तारूवत्ताए ताव-ण्णत्ताए तार्गधत्ताए तारसत्ताए ताकासत्ताए भुक्तो भुक्तो परिणमइ एवं नीललेसा काऊलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव ताकामत्ताए परिणमइ, एवं काऊलेस्सावि तेऊलेस्सं, तेऊलेस्सावि पम्हलेस्सं, पम्हलेस्सावि सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव परिणमइ, से तं लेस्सागइ।

---पव्या० प १६ । उ ४ । सू १५ । पृ ४३३

एक लेख्या दूसरी लेख्या के द्रव्यों का संयोग पाकर उम रूप, वर्ण, गम्ध, रम तथा स्पर्श रूप में परिषत होती है वह उसकी लेख्यागति कहलाती है।

त्तेरयागति विहायगद्द का ११ वॉ भेद है। —पण्ण० प १६। सू १४। ए० ४३२-३ १६.१ कुष्णतेरया का अन्य तेरयाओं मे परिणमन

(क) से नूणं भते ! कण्हुलेस्सा नीळलेस्सं पण तारूबताए तावण्णताए तागंध-त्ताप तारसत्ताए वाफासताए भुक्तो २ परिणमइ १ हृंता गोयमा ! कण्हुलेस्सा नीळ-लेस्सं पण तारूबताए जाव भुक्तो २ परिणमइ । से केणहुणे भंते ! एवं बुबब्द— 'कण्हुलेस्सा नीळलेस्सं पण तारूबत्ताए जाव भुक्तो २ परिणमइ ! १ गोयमा ! से जहानामण स्त्रीर दृष्ति पण सुद्धे वा वस्ये रागं पण तारूबत्ताए जाव ताफासत्ताए भुक्तो २ परिणमइ, से तेणहुं णं गोयमा ! एवं बुच्चव् — 'कण्हुलेस्सा नीळलेसं पण तारूबत्ताए जाव भुक्तो २ परिणमइ ।

> -- मेग्र श ४ । व १० । मृर १ । प्र ४४ ॥ -- पण्ण प १७ । व ४ । स्र १ । प्र ४४ ॥

(ख) से नृगं भंते ! कण्हलेस्सा नीललेस्सं पप्प ताहबत्ताए तावण्णताए तागंध-त्ताए तारमत्ताए ताफासत्ताए अन्त्रो अन्त्रो परिणमइ १ इतो आहत्तं जहा चड-त्यक्षो बहेसको तहा भाणियळ जाव बेहलियमणिदिट्वंतीत्त ।

— पण्या० प १७ । उ.स.। स्.स.४। प्.४.स०

कृष्णनेरया नीलतेरया के द्रव्यों का संयोग पाकर उसके रूप, उसके वर्ण, उसकी गन्थ, उसके रम, उसके स्पर्य में बार-बार परिचत होती है, यदा दूध वहीं का संयोग पाकर दही रूप तथा शुद्ध ( देवेत ) वस्त्र रंग का संयोग पाकर रंगीन वस्त्र रूप परिचत होता है।

(ग) से नूणं भंते ! कष्ट्रकेस्सा नीव्यत्सं काड्यत्सं तेड्डलेस्सं पर्वतास्वताए तावण्यत्ताए तार्गवत्ताए तार्गवत्ताए तार्गस्ताए तार्गस्ताए सुङ्जो २ परि-णगई ? हॅता गोयमा ! कष्ट्रकेस्सा नीक्यत्सं एप्य जाब सुङ्कोस्सं एप्य तास्वताए तार्गावताए तार्मात्ताय सुङ्जो २ परिणगई ! से केण्ड्रेणं भंते ! एवं बुष्ट् --'कण्ट्-केस्सा नीक्यतेस्सं जाब सुङ्कोसं एप्य तास्वताए जाव सुङ्जो २ परिणगई ? गोयमा ! से जहानामए बेस्कियमणी सिया कष्ट्रसुत्तए वा नीव्यत्तर वा छोहिय-सुत्तर वा सुङ्कोस्य प्रकृत्तर वा आहर्य समाणे तास्वत्ताए जाव सुङ्जो २ परिणगई ! क्ष्यत्वाय सुष्ठा तास्वत्ताए जाव सुङ्जो २ परिणगई ।

— पंच्या० म १७ । छ ४ । स्ट्रिंग पृ० ४४५, ४४६

कृष्णलेहरमा नीललेहरमा, कायातलेहरमा, तेजांलेहरमा, पदमलेहरमा नथा शुक्ललेहरमा कं द्रव्यो का मंबीम पाकर उन उन लेहरमाओं के रूप, वर्ण, गप्प, रम और स्वर्श रूप बार-बार परिषत होती है, यथा—बैट्सर्यमणि में जैसे रंग का सुना पिराया जाय वह बैसे ही रंग में प्रतिमासित हो जाती है।

१६.२ नीललेश्या का अन्य लेश्याओं में परस्पर परिणमन

(क) एवं एएणं अभिजावेण नोळळंस्सा काऊलेस्सं पप्प ×× जाव भुङजी २ परिणमङ्

--- पंत्रवार प १७ | उ. ४ | स् ३१ | प्रेर ४४**४** 

(ख) से नूणे भंते ! नीळलेस्सा कण्हलेस्सं जाव सुकलेस्सं पप्प तारूबत्ताए जाव सुकजो २ परिणमइ ? इंता गोयमा ! एवं चेव ।

— पण्ण ० प १७ । उ. ४ । सू ३३ । पृ० ४४६

नीललेश्या कापोतलेश्या के द्रव्यो का संयोग पाकर उस रूप, वर्ण, गंध, रम, स्पर्श में परिणत होती है।

नीललेश्या कृष्ण, कापीत, तेजो, पट्म, तथा शुक्ल लेश्या के द्रव्यो का संयोग पाकर उनके रूप, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रूप परिणत होती है।

१६.३ कापीत लेश्या का अन्य लेश्याओं में परस्पर परिणमन

(क) एवं एएणं अभिछावेणं ×× काऊहेस्सा तेउव्हेस्सं पप्प ×× जाव भुष्जो भुष्जो परिणमइ।

--- पेक्का॰ प १७ | व ४ | से ई१ | वे॰ ४४**४** 

(ख) काङलेस्सा कण्डलेस्सं नीललेस्सं तेङलेस्सं पृष्टलेस्सं युक्कलेस्सं पृष्प x x जाव भुक्तो भुक्तो परिणमः १ इंता गोयमा ! तं चेव ।

---पण्ण० प १७ । उ ४ । स ३३ । प्र० ४४६

कापांत लेश्या तेजो लेश्या के द्रव्यों का सयोग पाकर उस रूप, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रूप परिणत होती है।

कापांत लेस्या कृष्ण, नील, तेओ, पद्म और शुक्त लेस्या के द्रव्यों का संयोग पाकर उनके रूप, वर्ण, गंध, रस और स्वर्श रूप परिणत होती है।

१६.४ तेजा लेश्या का अन्य लेश्याओं में परस्पर परिणमन

(क) एवं एएण अभिलावेणं x x x तेऊलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प x x x जाब भुज्जो भुज्जो परिणमइ।

— तेबार ते ६०। व ४। ई० ई६। है० ४४म

(ख) एवं तेक्केस्सा कण्हलेस्सं नीळलेस्सं काक्रलेस्सं पम्हलेस्सं सुकलेस्सं पप्प x x x जाव भूकजो भूकजो परिणमङ् ।

—danlo d 60 1 G X 1 ff \$\$ 60 8 A f

तेजोलेश्या पद्मलेश्या के द्रव्यों का संयोग पाकर उसके स्व वर्ण, गंध, रस और स्पर्श परिणत होती है।

तेजो लेश्या कृष्ण, नील, कापोठ, पद्म और शुक्ल लेश्या के द्रव्यों का संयोग पाकर उनके रूप, वर्ण, गंघ, रस और स्पर्श रूप परिणत होती है।

१६.५ पद्म लेश्या का अन्य लेश्याओं में परस्पर परिणमन

 (क) एवं एएणं अभिलावेणं × × पम्हलेस्सा सुकलेस्सं पप्प जाव भुक्जो भुक्जो परिणसइ।

— पंजा॰ प १७ । उ ४ । सु ३१ । पृ० ४४**५** 

(ख) एवं पण्डलेस्सा कण्डलेस्सं नीललेस्सं काउलेस्सं तेउलेस्सं सुकलेस्सं पप्प जाव भुक्जो भुक्को परिणसङ्ग १ इंता गोयमा ! तं चेव ।

-- danio a \$0 | a x | ff \$\$ | do AAE

पद्म लेश्या शुक्ल लेश्या के द्रव्यों का संयोग पाकर उसके रूप, वर्ण, गंध, रस और

पद्म लेश्या कृष्ण, नील, कापीत, तेजी और शुक्ल लेश्या के द्रव्यों का संयोग पाकर उनके रूप, वर्ण, ग्रंथ, रस और स्पर्श रूप परिणत होती है।

१६.६ शुक्ललेश्या का अन्य लेश्याओं में परस्पर परिणमन

से नृणं भंते ! युष्कलेस्सा कण्डलेस्सं नीळलेस्सं वेडलेस्सं वस्हलेस्सं वध्य जाव भुकतो २ परिणमङ्ग १ इंता गोयमा ! तं चेव ।

— पण्ण ० ४०। उ ४। सु ३३। पू० ४४६ शुक्त लेख्या रूणा, नील, कापीत, तेजो, पद्म लेखा के द्रव्यों का संयोग पाकर उनके रूप, वर्ष, गंध, रस और स्पर्श क्य परिणत होती हैं।

#### २० लेज्याओं का परस्पर में अपरिणमन

२०.१ कृष्ण लेश्या कदाचित् अन्य लेश्याओं में परिणत नहीं होता ।

से नूणं भन्ते ! कण्हलेस्सा नीळलेसं पप्प णो ताह्वचाए जाव णो ताकासचाए भुज्जो भुजो परिणमइ १ हृंता गोथमा ! कण्हलेस्सा नीळलेस्सं पप्प णो ताह्वचताए, णो ताबन्तचाए, णो तारसचाए, णो ताकासचाए भुजो २ परिणमइ ! से केणहें णे भन्ते ! एवं बुचाइ ? गोथमा ! आगारभावमाथाए वा से सिया, पढिआगाभावमाथाए वा से सिया, कण्हलेस्सा णं सा, णो खलु नीळलेस्सा, तत्थ गया जोसक्कइ हस्सक्कइ वा, से तेणहें णोयमा ! एवं बुवाइ —'कण्हलेस्सा नीळलेस्सं पप्प णो ताह्वचताए जाव भुजो २ परिणमइ !

— नेक्का० प १७ । छ स । संसर्था पे० ४० - सं६

कृष्ण लेख्या नील लेख्या के इच्चों का संयोग पाकर जनके रूप, वर्ष, ग्राँ, रास तथा स्पर्श रूप कदाचित् नहीं परिणत होती है ऐसा कहा जाता है बयों कि उस समय वह केबल आकार भाव भाज से या प्रतिविध्य मात्र से नील लेखा है। वहाँ कृष्ण लेखा नील लेखा नहीं है। वहां कृष्ण लेखा नील लेखा मात्र से प्रतिविध्य मात्र से नील लेखा वहां मी ब्रायामात्र से प्रतिविध्य मात्र से नील लेखा वापामात्र के नीर सेवा की स्थान सेव्या में होती है। वह अवस्था नारकी और देवों की स्थान लेखा में होती है।

२०.२ नील लेश्या कदाचित् अन्य लेश्याओं में परिणत नहीं होती।

से नूर्ण भन्ते ! नीडडेस्सा काडडेस्सं पप्प को ताह्यवाप जाव भुङजी २ परिणमइ ? इंता गोयमा ! नीडडेस्सा काडडेस्सं पप्प को ताह्यवाप जाव भुङजो २ परिणमइ ! से केणहुर्ज भन्ते ! एवं बुक्द — नीडडेस्सा काडडेसं पप्प को ताह्यवाप जाव भुज्जो २ परिणमइ ? गोयमा ! आगारआवसायाए वा सिया, पडिआगा-मावमायाए वा सिया, पडिआगा-मावमायाए वा सिया नीडडेस्सा का सा, को खड़ सा काडडेस्सा तत्थाया असिक्द इसक्द वा, से एएणहुर्ज गोयमा ! एवं बुच्चइ — नीडडेस्सा काडडेस्स पप्प को ताह्यवाप जाव भुङजो २ परिणमइ !

—पण्ण० प १७ । उ.स.। सूप्रसाय० ४५१

क्सी प्रकार नील लेरया काणोत लेरया में परिणत नहीं होती है ऐसा कहा जाता है क्योंकि (नारकी और देवों की स्थित लेरया में ) वह केवल आकार भाव-प्रतिधिम्य भाव मात्र से काणोतल को प्राप्त होती हैं।

२०.३ कापोतलेश्या कदाचित अन्य लेश्याओं में परिणत नही होती।

एवं काऊलेसा तेऊलेसं पणा।

--- पण्या० प १७ । उ. थ. । सू० ५५ । दु० ४५१

जैमा कृष्य-नीललेरया का कहा जमी प्रकार कापोतलेरया मात्र आकार भाव से, प्रतिकिम्ब भाव से तेत्रीत्व की प्राप्त होती है अतः कापोतलेरया तेजीलेरया में परिणत नहीं होती है ऐसा कहा जाता है।

२०.४ तेजोलेश्या कदाचित् अन्य लेश्याओ में परिणत नहीं होती।

( एवं ) तेऊलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प ।

— मण्णा० प १७ । उ. ५ । सू ५५ । पृ० ४५ १

जैना हुम्म-नील लेश्या का कहा उसी प्रकार तेनोलेश्या मात्र आकार भाव से, प्रतिबिच्च भाव से पद्भल्व को प्राप्त होती है अवः तेजोलेश्या पद्भलेश्या में परिणत नहीं होती है ऐसा कहा जाता है।

२०.५ पद्मलेश्या कदाचित् अन्य लेश्याओं में परिणत नही होती।

( एवं ) पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सं पप्प ।

— पण्ण० प १७ । उ. भ. । स. भ. । प्र० ४५१

जैसा कृष्या-नीललेर्या का कहा वनी प्रकार पदमलेरया मात्र आकार भाव से प्रति-विम्य भाव से शुक्तरत्व को प्राप्त होती है अतः पदमलेरया शुक्तलेरया में परिचत नहीं होती है ऐसा कहा जाता है। २०६ शुक्ललेश्या कदाचित् अन्य लेश्याओं में परिणत नहीं होती।

से नृणं भते ! मुक्केस्सा पन्हलेस्सं पप्प णो तारुवत्ताए जाव परिणमइ १ हंता गोयमा ! मुक्केस्सा हं चैव । से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ—'मुक्केस्सा जाव णो परिणमइ १ गोयमा ! आगारभावमायाए वा जाव मुक्केस्सा णं सा, णो खलु सा पन्हलेस्सा, तत्वगया ओसकइ, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—'जाव णो परिणमइ'।

— पण्ण ० प १७ | उ.प. | सूप्रमा पृ०४५१

गुक्ततेर्या मात्र जाकार मात्र से—प्रतिबिध्य भाव से पद्मत्व की प्राप्त होती है; गुक्ततेरया पद्मतेरया के इच्यों का संयोग पाकर (यह इच्य मंथाग जितमामान्य ही होगा) पद्मतेरया के रूप, वर्ण, गन्ध, रम और स्पर्श में मामान्यतः अवसर्पण करती है। अतः यह कहा जाता है कि शुक्ततेर्या पद्मतेरया में परिचत नहीं होती है। टीकाकार मन्तपंगिरि वहाँ इस प्रकार खुलामा करते हैं। प्रश्न उठता है—

यदि कृष्णतेस्या नीलतेस्या में परिणत नहीं होती है तो मातवी नरक में सम्यक्त की माफि जिस मकार होती है । क्योंकि सम्यक्त जिनके तेजोंतेस्यादि सुम्यतेस्या का परि-णाम होता है उनके ही होती है और मातवां नरक में कृष्णतेस्या होती है तथा 'भाव परा-क्तीए पुण सुरिनेस्स्याणें पि खल्तेला' अर्थात् भाव से परावृत्ति से तथा नारकी के भी 'खह तेस्या होती है, यह वाक्य कैसे घटेगा ! क्योंकि अन्य तेस्या हम संयोग से तटक्य परिचामत सम्भव नहीं है तो भाव की परावृत्ति भी नहीं हो गकती है।

उत्तर में कहा गया है कि मात्र आकार भाव से—श्रतिविम्य भाव से कुम्मलेरपा नील-लेरपा होती है लेकिन वास्तविक रूप में तो कुम्मलेरपा ही हैं है है स्थोंकि कुम्मलेरपा अपने स्वरूप को खोड़ती नहीं है। जिम प्रकार आरीमा में किमी का प्रतिविम्य पड़ने से वह उस रूप नहीं हो जाता है लेकिन आरीमा ही रहता है श्रतिविम्यत सस्तु का प्रतिविम्य या खावा जरूर उसमें दिखाई देता है।

ऐसे स्थल में जहाँ कुणलेरया अपने स्वरूप में रहकर 'अवध्वष्कते — उध्वष्कते' नीत-लेरया के आकार भाव मात्र को धारण करने से या उसके प्रतिविग्न भाव मात्र को धारण करने से उत्सर्पण करती है—नील लेरया को प्राप्त होती है। कुणलेरया से नीललेरया विशुद्ध है उससे उसके आकार भाव मात्र या प्रतिविग्न भाव मात्र को धारण करती कुछ एक विशुद्ध होती है अतः उत्सर्पण करती है, नील लेरयल्व को प्राप्त होती है ऐसा कहा है।

२०.७ लेश्या आत्मा सिवाय अन्यत्र परिणत नहीं होती है।

श्रह भंते ! पाणाइबार मुसाबार जाब मिच्छादंमणसल्ले, पाणाइबारवेरमणे जाब मिच्वादंसणसल्लेबिवेगे, उत्पत्तिया जाब पारिणामिया, उमाहे जाव धारणा, ब्द्वाणे-कम्मे-बले-बीरिय-वृरिसक्कारपरक्कमे, नेरहयत्ते अप्तुरकुमारत्ते जाव वेमाणियत्ते, णाणावरणिष्ठजे जाव अन्तराइए, कण्डलेस्सा जाव प्रुक्कलेस्सा, सम्मिद्द्वीः मिच्छादिद्वीः सम्मिन्द्वीः मिच्छादिद्वीः सम्मिन्द्वाः स्वि क्ष्याः सम्मिन्द्वाः सम्मिन्द्वाः सम्मिन्द्वाः सम्मिन्द्वाः अवार्षाः बोद्दियणाणे जाव विश्वंगणाणे, आद्वारमन्ताः मयसम्ताः मैयूनसन्ताः परिगद्दस्ताः, अोराल्वियसरीरे वेविव्यसरीरे आहारगसरीरे तेवपसरीरे कम्मपसरीरे, मणजोगे-वद्यजीने-कावजोते, सामारोवजोगे अणागारोवजोगे जे यावन्ते तद्दप्यगारा सब्वे ते णण्णात्य आवाप परिणर्मति १ हंता गोयमा । पाणाइवाप जाव सन्त्रे ते णण्णात्य आवाप परिणर्मति ?

— भग० श २०। उ ३। प्र १। प्र० ७६२

भाषातिपावादि १८ पाप, प्राणातिपावादि १८ पापों का विरमण, औत्यासिकी आदि

४ वृद्धि, अवग्रह पाचत् धारणा, उत्यान, कर्म, वल, वीर्थ, पुरूषाकारपराक्रम, नारकादि २४

रण्डक-अवस्था, जानावरणीय आदि कर्म, कृष्णादि स्वहत्वेश्या, तीन दृष्टि, चार वर्षन, पांच

शान, तीन अग्रान, चार संशा, पांच शरीर, तीन योग, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग

इत्यादि अन्य शुमी प्रकार के सर्व आत्मा के मिवाय अन्यत्र परिणत नहीं होते हैं। यह पाठ

हज्य और साच योगो सोश्याओं में लागू होना चाहिये।

### '२१ द्रव्यलेश्या और खान

(क) केवहया णं भंते ! कण्हलेस्सा ठाणा पत्नता ? गोयमा ! असंखेजजा कण्ड-लेस्सा ठाणा पत्नता एवं जाव सुकलेस्सा ।

— पंच्या० प १७ । उ. ४ । सू. ५० । वृ० ४४६

(ख) अस्संखिङजाणोसिपणीण, उस्सिपणीण जे समया।संखाईया छोगा, लेसाण इवन्ति ठाणाई।।

— उत्त० अ ३४। गा ३३। पृ० १०४७

हुष्णतेष्या यावत् शुक्ततोर्या के असंस्थात स्थान होते हैं। असंस्थात् अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी में जितने समय होते हैं अथवा असंस्थात् लोकाकाश के जितने प्रदेश होते हैं उतने तोस्याओं के स्थान होते हैं।

(ग) लेस्सहाणेषु संकिब्सिमाणेषु २ कण्हलेस्सं परिणमह २ ता कण्हलेस्सेषु नेरइएषु व्ववज्जीत × × × × — लेस्सहाणेषु सिक्बिस्समाणेषु वा विषुक्तमाणेषु नीळलेस्सं परिणमह २ त्ता नीळलेस्सेषु नेरइएयु व्ववज्जीत्त ।

—भग० श १३। च १। म १६ तथा २० का उतर। पृ० ६७६

केश्या स्थान से संबिताह होते-होते कृष्णतेश्या में परिषमन करके जीव कृष्णतेशी नारक में उत्पन्न होता है। तेश्या स्थान से संबिताण्ड होते-होते या विशुद्ध होते-होते नीलजेश्या में में परिषमन करके जीललेशी नारक में तरपन्न होता है।

द्रव्यतेरया की अपेक्षा यदि विषेचन किया जाय तो द्रव्यतेरया के असंस्थात् स्थान है तथा वे स्थान पुद्रशल की मनोजवा-अमनोजवा, दुर्गन्थवा-सुगन्थवा, विशुद्धता-अविशुद्धता तथा शीतस्थता—स्मिप्यवण्यता की हीनाधिकता की अपेक्षा कहे गये हैं।

भावलेश्या की अपेक्षा यदि विवेचन किया जाय तो एक-एक लेश्या की विशुद्धि अवि-शुद्धि की हीनाधिकता से किये गये भेद रूप स्थान —कालोपमा की अपेक्षा असंस्थात् अवनार्षिणी उत्सर्षिणी के जितने नमय होते हैं अथवा क्षेत्रोपमा की अपेक्षा असंस्थात् लोकाकाश के जितने प्रदेश होते हैं उतने भावलेश्या के स्थान होते हैं।

मावतेस्या के स्थानों के कारकभूत कृष्णादि तेस्या द्रव्य हैं। द्रव्यतेस्या के स्थान के विना भावतेस्या का स्थान बन नहीं सकता है। जितने द्रव्यतेस्या के स्थान होते हैं जतने ही भावतेस्या के स्थान होने चाहिये।

प्रशापना के टीकाकार श्री मलयगिरि ने प्रशापना का विवेचन द्रव्यलेश्या की अपेक्षा माना है तथा उत्तराध्ययन का विवेचन भावलेश्या की अपेक्षा माना है।

#### ·२२ दव्यलेक्या की खिति

२२.१ कृष्णलेश्याकी स्थिति।

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तेत्तीसं सागरा मुहुत्तहिया। बक्कोसा होड ठिई, नायव्या कण्डलेसाए॥

— उत्तर अ ३४। गा ३४। पर १०४७

कृष्णतेश्या की स्थिति जयन्य अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट ग्रुहुर्व अधिक तेतीस मागरोपम की होती है।

२२.१ नीललेश्या की स्थिति।

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दसउदही पिलयमसंखभागमन्भिहया। उक्कोसा होइ ठिई, नायव्या नीललेसाए॥

— उत्त॰ अ३४। गा३५। पृ०१०४७

नीलजेरया की स्थिति जघन्य अन्तर्नहुत और उत्कृष्ट तीन पल्योपम के असंख्यावर्वे भाग अधिक तममागरोपम की होती है। २२.३ कापोतलेश्याकी स्थिति।

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तिष्णुदही पिलयमसंखभागमञ्भिहिया। बक्रोसा होड ठिई, नायव्या काऊलेसाए॥

—उत्तर अ ३४। गा ३६। पूर १०४७

कापोतलेस्या की स्थिति जधन्य अन्तर्मुहुर्त तथा उत्कृष्ट पल्योपम के असंस्थामर्वे भाग अधिक तीन षागरोपम की होती हैं।

२२.४ तेजोलेश्याकी स्थिति।

मुहुत्तद्वं तु जहत्ना, दोण्युदही पिलयमसंसभागमञ्भिहया। उक्कोसा होइ ठिई, नायव्या तेऊलेसाए॥

- उत्तर अ३४। गा३७। प्र १०४७

तेजोत्तेस्या की स्थिति जघन्य अन्तर्मुद्धतं तथा उत्कृष्ट पस्थोपम के अतंस्यातवें भाग अधिक दो नागरोपम की होती है। २२.५. पदमतेस्था की स्थिति।

> मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दसउदही होइ मुहुत्तमञ्महिया। उक्कोसा होइ ठिई: नायञ्चा पम्हलेसाए॥

> > — उत्त० अ ३४। गा ३८। पृ० १०४७

पाठान्तर: -दस होति य सागरा मुहत्तहिया। दितीय चरण।

पद्मलेश्या की स्थिति जधन्य अन्तर्मुहूर्व तथा उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्व अधिक दम सागरोपम की होती है।

२२.६ शुक्ललेश्या की स्थिति।

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तेतीसं सागरा मुहुत्तहिया। उक्कोसा होइ ठिई, नायञ्चा मुक्कलेसाए॥

-- उत्त॰ अ ३४ । गा ३६ । पृ० १०४७

शुक्लतेश्या की स्थिति जघन्य अन्तर्महूर्व तथा उत्क्रष्ट अन्तर्महूर्व अधिक वेतीस साग-रोपम की होती है।

एसा खखुं छेसाणं, ओहेण ठिई (उ) वण्णिया होइ।

— उत्त० अ३४। गा४० पूर्वार्घ। पृ०१०४७

इस प्रकार औषिक (सामान्यतः) लेश्या की स्थिति कही है।

#### '२३ द्रव्यलेश्या और भाव

आयामों में ह्रव्यलेश्या के भाव-गम्बन्धी कोई पाठ नहीं है। लेकिन पुद्गल द्रव्य होने के कारण इसका 'पारिणासिक' भाव है।

#### ·२४ लेक्या और अन्तरकाल ।

(क) कण्हलेसस्सणं भंते! अन्तरं कालओ केवचिरं हां १ जहन्तेणं अन्तोमुहुत्तं, वक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोपमाइं अन्तोमुहुत्तमक्ष्मिद्याइं, एवं नीळलेसस्सवि, काठः लेसस्सवि; तेठलेसस्सविं, काठः लेसस्सवि; तेठलेसस्सविं, वेठलेसस्सविं, तेठलेसस्सविं, तेठलेसस्सविं, त्रक्षेसेणं वणस्सइकालो, एवं पष्टलेसस्सविं, सुक्केसस्सविं दोण्हवि एवमंतरं, अलेसस्स णं भन्ते! अन्तरं काले केवचिरं होइ १ गोयमा! साइयस्स अपक्रवसियस्म नित्य अन्तरं।

—जीवा० प्रांत ६। गा २६६। पृ० २५८

हुणालेरया, नीलतेरया, कापोतलेरया का अन्तरकाल जपन्य अन्तर्मपूर्त उरकृष्ट सुर्हत अधिक तेतीम मागरोधम है तथा तेजोलेरया का अन्तरकाल जपन्य अन्तर्मपूर्त तथा उस्हृष्ट वनस्पति काल है तथा पद्मलेरया तथा शुक्ललेरया का अन्तरकाल तेजोलेरया के अन्तरकाल के समान होता है। अलेशी सादि अपयंवनित है तथा अन्तरकाल नहीं है।

यह निवंचन जीव की अपेक्षा है, द्रव्यलेश्या, भावलेश्या दांनो पर लागू हा नकता है।

(ख) अन्तरमबस्कारं किण्हितयाणं मुहुत्तअन्तं तु। अवहीणं तेत्तीसं अहियं होदित्ति णिहिट्टं।। ६५२ तेवितयाणं एवं णविर य उक्कस्स विरहकाळो तु। पोगाळविरवट्टा ह असंखेजजा होति णियसेण।। ६५३

—गाजी० गा०

कृष्णादि तीन प्रथम लेश्या का जधन्य अन्तरकाल अन्तर्महुतं है तथा उन्हरूप कुछ अधिक तेतीस मागरोपम है। तेजो आदि तीन ग्रुभतोश्याओं का अन्तरकाल भी हमी प्रकार है परन्तु कुछ विशेषता है। ग्रुभतोश्याओं का उत्कृष्ट अन्तरकाल नियम से असंस्थात् पुद्गल परावर्धन है।

#### २५ तपोलब्धि से प्राप्त तेजोलेश्या

२५.१ तपोलव्धि से प्राप्त तेजोलेश्या पौद्गलिक है।

(क) तिर्हि ठाणेर्हि सम्मणे नियांथे संक्षितविउन्नतेऋलेस्ये भवह, तं जहा--आयावणयाए, खंतिसमाए, अपाणगेणं तवो कम्मेणं।

ठाण० स्था३ । च३ । सृ१⊏२ । पृ०२१५

तीन स्थान—प्रकार से असण निम्नण्य को संक्षिप्त-विपुल वेजोलेर्या की प्राप्ति होती है, यथा—(१) आतायन (शीत तायादि सहन) से, (२) क्षांतिस्नमा (क्रोधनिमह) से, (३) अपान-केन तपकर्मंग (बृह बृह मक्त तपस्या) से।

(ख) गौतम गणभर तथा अन्य अन्नगारों के विशेषणों में स्थान-स्थान पर 'संखितिब-उळतेऊलेस्से' समास विशेषण शब्द का व्यवहार हुआ है।

—भग० श १। उ१। प्रश्नोत्यान १। प्र०३८४

(हमने यहाँ एक ही संदर्भ दिया है लेकिन अनेक स्थानो में इन समान शब्द का व्यवहार हुआ है, अर्थ और मान सब जगह एक ही है।)

(ग) कुद्धस्स अणगारस्स तेडलेस्सा निसद्धा समाणी दूरं गया, दूरं निवयइ; देसं गया, देसं निवयइ; जिंह जिंहि च वां सा निवयइ तिह तिह वां से अचित्ता वि योगाला ओमार्सित जाव यमार्सित।

— भग० श ७ । उ १० । प्र ११ । प्र० ५३०

कृषित अणगार के द्वारा निक्षिप्त तेजीलेरया दूर या पास जहाँ जहाँ जाकर गिरती है वहाँ वहाँ वे अचित् पुद्गल द्रव्य अवभाग यावत् भभाग करते हैं।

इममे यह स्वप्ट हांता है कि तयोलिया शास तेजांतीस्या प्रायोगिक द्रव्यतीस्या—पीद्-गलिक है। यह खमेदी तीस्या की तेजोतीस्या से भिन्न है ऐसा प्रतीत होता है।

२५.२ यह तेजोलेश्या दो प्रकार की होती है, यथा—(१) सीआोसिणतेऊलेस्सा, (२) सीयक्रिय तेऊलेस्सा।

(१) शीतोष्ण तेमोलेरया, (२) शीतल तेजोलेरया । इनका उदाहरण भगवान महावीर के जीवन में मिलता है।

तए णं अहं गोयमा ! गोसाळस्स मंखळिषुत्तस्स अणुकंपणद्वयाए वेसियायणस्स वाळतवस्सिसस्स सीओसिणतेउछेस्सा (तेय) पढिसाहरणद्ववाए पत्य णं अन्तरा अहं सीयछियं वेउछेस्सं निसिरामि, जाए सा मर्म सीयछियाए तेउछेस्साप वेसिया- यणस्स बाळवबस्सिसस्स सीओसिणा (सा विसणा) तेउन्नेस्सा पिडह्या, तए णं से बेसियायणे बाळतबस्सी ममं सीयिजयाए तेउन्नेस्साए सीओसिणं तेउन्नेस्सं पिडह्यं जाणिता गोसान्नस्स मंबन्धिपुत्तस्स सरीरगस्स किय आवाहं वा वाबाहं वा इविच्छेदंवा अकीरमाणं पासित्ता सीओसिणं तेउन्नेस्सं पिडसाहरह।

— भग० श १५। पै० ६। पृ० ७१४

तब, हे गीतम ! संबलिपुत्र गोशालक पर अनुकरणा लाकर बेश्यायन बालतपस्थी की (निक्षम) वेजोलेस्या का प्रतिसंहार करने के लिये मैंने शीत तेजोलेस्या बाहर निकाली और सेरी शीत तेजोलेस्या के बेश्यायन बालतपस्थी की उच्च वेजोलेस्या का प्रतिसात किया। तत्प्रस्थात् बेश्यायन बालतपस्थी में सेरी शीत वेजोलेस्या के अपनी उच्च वेजोलेस्या का प्रतिस्थात हुआ समझ कर तथा संख्लीपुत्र गोशालक के शरीर को थोड़ी या अधिक किसी प्रकार की पीड़ा या उनके अवयय का खुविच्छोद न हुआ जानकर अपनी उच्च वेजोलेस्या को वापस खीच जिला।

यहाँ यह बात नोट करने की है कि उष्ण तेजोलेश्या को फेककर वायन खीचा भी जा सकता है।

२५.३ तपोकर्म्म से तेजोलेश्या प्राप्ति का उपाय।

कहर्न्न भीते ! संखितिबाड तेउनेस्से भवह ? तए णं आहं गोयमा ! गोसालं मंखिलपुत्तं एवं वयासी — ने णं गोसाला ! एगाए सणहाए कुम्मासपिडियाए एगेण य वियडासएणं छट्टं छट्टेणं आणिक्खितेणं तबोकम्भेणं उड्डं वाहाओ एगिफ्सिय २ जाव विहरह । से णं अन्तो छण्टं मासाणं संखित्तविडळतेउन्नेस्से भवह, तए णं से गोसाले मंखिलपुत्ते ममं एयम्ट्रं सम्मं विणएणं पिडसुणेह ।

— भग० श १५। पै० ६। पृ० ७१५

संक्षिप्त-विपुत्त तेजीलेरया किम प्रकार प्राप्त होती है ! नखमहित जली हुई उइद की दाल के बाकने सुद्दी भर तथा एक चल्लू भर पानी पीकर जो निरन्तर ख्रहछह भक्त तथ उर्ज्य हाथ रखकर करता है, विहस्ता है उसको क्ष मास के अन्त में संक्षिप्र-विपुत्त तेजोलेरया की प्राप्त होती है ।

संक्षिप्रियुक्त का भाव टीकाकार अभयदेवसूरि ने इस प्रकार वर्षन किया है। संक्षिप्र—अपयोग काल में संक्षिप्त। वियुक्त—प्रयोगकाल में किस्तीर्ष। २५.४ तपोलब्धि जन्य तेजोलेश्या में घात-भस्म करने की शक्ति।

जाबइए णं अङजो! गोसालेणं संखिलपुत्तेणं ससं बहाए सरीराांसि तेथे निस्हे, से णं अलाहि पञ्जते सोलसण्हं जणवयाणं, तं जहा—अंगाणं, वंगाणं, सग्रहाणं, मलयाणं, सालवागाणं, अच्छाणं, बच्छाणं, कोच्छाणं, पाइाणं, लाढाणं, वच्जाणं, मोलीणं, कासीणं, कोसलाणं, अवाहाणं, समुत्तराणं घायाए, बहाए, उच्छावणयाए, भासीकरणयाए।

भग० श० १५। पै० २३। ए० ७२६

भगवान महाबीर ने अमण निमन्यों को बुलाकर कहा—है आयों ! मंखलिपुत्र गो-शालक ने मुंने, वथ करने के लिये अपने शरीर से जो तेजोलेस्या निकाली थी वह अंग बंगादि १६ वेशों का पात करने, वच्छेद करने तथा भस्म करने में समर्थ थी।

इसके आगे के कथानक में गोशालक ने अपने शरीर से तेजोलेश्या को निकाल कर, फंककर सर्वानुभूति तथा सुनक्षत्र अवगारों को अस्स कर दिया था। उसके पाठ इसी उद्देश में पैरा १६ तथा १७ में है।

— मग० श १५ । पै० १६, १७ । ५० ७२४

२५.५ असण निमन्थ की तेजोलेश्या तथा देवताओं की तेजोलेश्या।

जे इमें अन्ते ! अज्जन्ताण समणा निर्माधा विहर्रति एए णं कस्स तेडळेस्सं वीइ-वयंति ? गोधमा ! मासपरिवाण समणे निर्माधे जाणसंतराणं देवाणं तेडळेस्सं वीइवयइ, दुमासपरिवाण समणे निर्माधे असुरिंद्विज्ञवाणं अवणवासीणं देवाणं तेडळेस्सं वीइवयइ, एवं एए णं अभिक्षावेणं तिमासपरिवाण समणे निर्माधे असुर-इमाराणं देवाणं तेडळेस्सं वीइवयइ, चडमासपरिवाण समणे निर्माधे गहराणनक्सत्त-तारास्त्र्वाणं जोइसिवाणं देवाणं तेडळेस्सं वीइवयइ, इम्मामासपरिवाण समणे निर्माधे सोहस्भीसाणां देवाणं तेडळेस्सं वीइवयइ, इम्मामासपरिवाण समणे निर्माधे सेळां निर्माधाणां देवाणं तेडळेस्सं वीइवयइ, अहमासपरिवाण समणे निर्माधे सेळां निर्माधाणां देवाणं तेडळेस्सं वीइवयइ, पक्षासपरिवाण समणे निर्माधे महासुक्षसहस्साराणं देवाणं तेडळेस्सं वीइवयइ, एक्षारसमासपरिवाण समणे निर्माधे निर्माधे वेडळां तेडळेस्सं वीइवयइ, एक्षारसमासपरिवाण समणे निर्माधे अण्तरीवयाइयाणं देवाणं तेऽक्रेसं वीइवयइ. तेण परं सुक्के सुकाभिजाए भवित्ता-तभ्रो पच्छा सिङ्भइ जाव अन्तं करेइ। (तेऊ—पाठांतर तेय)

—भगश्४। उहाप्र१२। पृ०७०७

जो यह असन निम्नन्य आर्थल अर्थात् पापरहितल में निहरता है वह यदि एक मात की दीक्षा की पर्यापवाला हो तो थान्यस्तर देवो की तेजोलेरपा की तिक्रम करता है; 
दो मात की पर्यापवाला असुरेन्द्र बाट भवनपित देवताओं की तेजोलेरपा अतिक्रम करता है;
दो मात की पर्यापवाला असुरेन्द्र बाट भवनपित देवताओं की तेजोलेरपा अतिक्रम करता है;
दो मात की पर्यापवाला हो जो असुरकुमार देवों की; चार मान की पर्यापवाला पर्यापवाल सराम, नक्षण कर पर्यापवाल पर्यापवाल के इन्द्र, क्योतिककों के राजा ( क्यून सूर्य) की; च मान की पर्यापवाला सोधमी और स्राप्तवाली देवों की; तात मात की पर्यापवाला मनतुकुमार और माहेन्द्र देवों की;
आठ मात की पर्यापवाला मक्सलोक और लोतक देवों की; नन मान की पर्यापवाला मनासुक्र कीर सहसार देवों की; दन मान की पर्यापवाला आनत, प्राप्तत, आरण और अच्युत देवों की; स्थारह मान की पर्यापवाला भैयर्थ देवों की तथा वारह मान की त्यापवाला मारास्त्रक वर्षों की; स्थारह मान की पर्यापवाला भेम निक्रम अनुतरोपपातिक देवों की तेजीतेरया को अतिक्रम करता है।

# ·२६ द्रव्यलेक्या और दुर्गति-सुगति ।

(क) कण्हानीलाकाऊ, तिम्नि वि एवाओ अहम्मलेसाओ । एयाहि तिहि वि जीवो, दुम्महं जववञ्जई॥ तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि पयाओ धम्मलेसाओ । एयाहि तिहि वि जीवो, सुयाई जववज्जई॥

— उत्तर अ३४। गा ५६— ५७। ए० १०४८

(स) [ तबोडेस्साओ × × पन्नता तं जहा-कल्हलेसा, नीललेसा, काऊलेसा, तबोलेस्साओ × × पन्नता तं जहा-तेऊ, पन्ह सुक्कलेस्सा ] एवं (तिन्नि) दुग्गहगामिणीओ (तिन्नि) सुमाहगामिणीओ ।

—ठाणस्था ३। उ४। स्२२। पृ० २२०

तेजोलेश्या का यहाँ टीकाकार ने 'सुखास्त्रिकाम" वर्ष किया है।

(ग) तओ दुग्गइगामियाओ (कण्ड, नीळ, काऊ) तओ सुग्गइगामियाओ (तेऊ, पन्ड, सुक्कळेस्साओ)।

- तेब्बर के रेल वि रा में रेल विरु रेर ह

कृष्ण, नील तथा कापोतलेश्याणं दुर्गीत में जाने की हेतु हैं तथा तेजो, पद्म तथा शुक्ललेश्याणं सुगति में जाने की हेतु हैं।

यह पाठ ह्रष्य और भाव दोनों में लागू हो मकते हैं। स्थानांग तथा प्रशापना में द्रष्य तथा भाव दोनों के गुणों का मिश्रित विषेचन है। प्रशापना के टीकाकार मलय-गिरि का कथन है कि लेर्या अध्यवनायों की हेत्र है और संक्लिप्ट-असंकलिप्ट अध्यवनायों से जीव दुर्गति सुगति को प्राप्त होता है। यह विषेचनीय विषय है।

## २७ लेक्या के छ भेद और पंच ( पुद्गल ) वर्ण

प्याओं णं भन्ते ! छुल्लेस्साओं कह्नसु बन्नेसु साहिज्जांते ? गोयमा ! पंचसु बन्नेसु साहिज्जांति, तंजहा-कण्डलेस्सा काल्यणं बन्नेणं साहिज्जाह, नील्लेस्सा नील-बन्नेणं साहिज्जाह, काज्लेस्सा काल्लोहिएणं बन्नेणं साहिज्जाह, तेज्लेस्सा लोहिएणं बन्नेणं साहिज्जाह, पन्हलेस्सा हालिह्एणं बन्नेणं साहिज्जाह, सुक्लेस्सा सुक्तिल्यणं बन्नेणं साहिज्जाह,

— पंज्या॰ प १७ | उ ४ | स् ४० | ५० ४४७

कृष्णलेख्या काले वर्ण की है, नीललेख्या नीले वर्ण की है कापोवलेख्या कालालोहित वर्ण की है, तेजीलेख्या लोहित वर्ण की है, पद्मलेख्या पीले वर्ण की है, शुक्ललेख्या स्वेत वर्ण की है।

## ·२८ द्रव्यलेश्या और जीव के उत्पत्ति-मरण के नियम

२८.१ द्रव्यलेश्या का ग्रहण और जीव के छत्पत्ति-भरण के नियम।

(क) से कि ते लेसाणुवायगइ १ २ जल्लेसाई द्व्याई परियाइता कालं करेड्
 तल्लेसेयु उववञ्जद, तंजहा-कण्हलेसेयु वा जाव सुकलेसेयु वा, से तं लेसाणुवायगइ।

— पण्या॰ प १६ । स १ । सू १५ । पृष्ट ४३३

(स) जीवे णंभीते! जे भविए नेरङ्ग्सु उवविज्ञचए से णंभीते! किं हेसेसु उववज्ञाइ? गोयमा! जल्हेसाइ दब्बाइ परियाइचा काळंकरेड तल्हेसेसु वयवज्जाह, तं जहा-कम्हलेसेसु वा नीळलेसेसु वा काळलेसेसु वा; एवं जस्स जा लेस्सा सा तस्स भाणियव्या। जाव-जीवे णं भंते! जे भविए जोइसिएसु ल्वविज्ञन्तए १ पुण्डा, गोवमा! जल्लेसाई दन्त्याई परियाहता काळं करेह तल्लेसेसु ल्ववज्जह, तं जहा-तेऊलेसु। जीवे णं भंते! जे भविए वेमाणिएसु व्वविज्ञन्तए से णं भंते! किं लेसेसु ज्ववज्जह १ गोयमा! जल्लेसाई द्व्याई परियाहता काळं करेह तल्लेसेस व्यवज्जह; तं जहा तेऊलेसेसु वा पम्हलेसेसु वा सुक्लेसेसु वा।

— भग० श ३। उ४। प्र १७, १८, १६। पृ० ४५६

लेरूपा जनुपातमति विहायमति का १२वाँ भेद है। देखी पण्य० प १६। स् १४। पृ० ४६२-१) जिम लेरूपा के द्रव्यों को प्रहण करके जीव काल करता है उमी लेरूपा में जाकर उत्तम्म होता है, इसे लेरूपा के अनुपातमति कहते हैं।

जो जीव जिस लेरया के द्रष्यों को महण करके काल करता है वह उसी लेरया में आकर उस्तन्त होता है। भविक नारक कृष्ण, नीन या काषोत लेरया; भविक ज्योनियों देव तेजोलेरया, भविक बैसानिक देव तेजो, पदम या शुक्तलेरया के द्रष्यों महण करके जिस लेरया में काल करता है उसी लेरया में उत्तन्त होता है। या दण्डक में जिस जीव के जो लेरयायें कही है उसी मकार कहना।

२८.२ द्रव्यलेश्या का परिणमन और जीव के उत्पत्ति-मरण के नियम।

लेसाहि सल्बाहि, पढमे समर्याम्म परिणयाहि तु। न हुकस्सड् उबवाओ, परे भवे अत्थि जीवस्स।। लेसाहि सल्वाहि, चरिमे समयम्मि परिणयाहितु। न हुकस्सड् उबवाओ, परेभवे अत्थि जीवस्स।। अंतमुहुतम्मि गए, अंतमुहुत्तम्मि सेसए चेव। लेसाहि परिणयाहि, जीवा गच्छन्ति परलोयं॥

--- उत्तर अ ३४। गा ५८, ५६, ६०। पृरु १०४८

ममी लेश्याओं की प्रथम नमय की परिवर्ति में किसी भी जीव की परमव में उत्पत्ति नहीं होती है तथा नभी लेश्याओं की अन्तिम समय की परिवर्ति में भी किसी जीव की परभव में उत्पत्ति नहीं होती है। लेश्या की परिवर्ति के बाद अन्तमृह्त् बीतने पर और अन्तमृह्त् से परहेने पर जीव परलोक में जाता है।

## ·२६ लेक्या-स्थानों का अल्प-बहुत्व

२६.१ जघन्य स्थानी में द्रव्यार्थ, प्रदेशार्थ तथा द्रव्य-प्रदेशार्थ अल्प-बहुत्व ।

एएसि र्ण भंते ! कष्हलेस्साठाणाणं जाव सुक्केस्साठाणाण य जहन्त्रगाणं दब्बद्वयाए पएसद्वयाए दब्बद्वपएसद्वयाए कवरे कवरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्छा वा विसेसाहिया वा १

गोयमा ! सञ्बत्योवा जहन्नमा काङ्ग्लेस्साठाणा दृश्वरूपाए, जहन्नमा नील-लेस्साठाणा दृष्वदूषाए असंविष्ठजगुणा, जहन्नमा कण्डलेस्साठाणा दृश्वरूपाए असंविष्ठ इजगुणा, जहन्नमा वेडलेस्साठाणा दृश्वरूपाए असंविष्ठजगुणा, जहन्नमा पृष्क्लेस्साठाणा ठाणा दृष्वदृश्वाए असंविष्ठजगुणा, जहन्नमा पृष्क्लेस्साठाणा दृश्वरूपाए असंविष्ठजगुणा ।

प्यसद्वयाप्-सःबोध्योबा जहन्नगा काञ्जेस्साठाणा प्यसद्वयाप्, जहन्नगा नीळलेस्साठाणा प्यसद्वयाप असंखिजजगुणा, जहन्नगा कण्डलेस्साठाणा प्यसद्वयाप् असंखेजजगुणा, जहन्नगा तेञ्जलेस्साए ठाणा प्यसद्वयाय असंखिजजगुणा, जहन्नगा पम्हलेस्साठाणा प्यसद्वयाय असंखेजगुणा, जहन्नगा सुक्कलेस्साठाणा प्यसद्वयाय असंखेजगुणा

दञ्बद्वयपसद्वयाप-सञ्बत्थोबा जहन्नगा काऊलेस्साठाणा दञ्बद्वयाप, जहन्नगा नीललेस्साठाणा दञ्बद्वयाप असंखेळसुणा, एवं कण्डलेस्सा, तेऊलेस्मा, पष्ट्रलेस्सा, जहन्नगा मुक्कलेस्सा ठाणा दञ्बद्वयाप असंखेजजगुणा, जहन्नगिहती भुक्कलेस्सा-ठाणीहती दञ्बद्वयाप जहन्नगा काऊलेस्साठाणा पप्सस्वयाप असंखेजजगुणा, जहन्नगा नीललेस्साठाणा पप्सद्वयाप असंखेजजगुणा, एवं जाब मुक्कलेस्साठाणा।

— तक्का० व ६० । व ४ । व ४ ४ ई ४ ६ । वे० ४ १ ह

द्रच्यार्थं स्व में — जघन्य कायोतलेश्या स्थान सबसे कम है, जघन्य नीसलेश्या स्थान उससे असंस्थात् गुण हैं, जघन्य कुण्णलेश्या स्थान उससे असंस्थात् गुण हैं, जघन्य तेजोतेश्या स्थान उससे असंस्थात् गुण हैं, जघन्य पद्मलेश्या स्थान उससे असंस्थात् गुण हैं, जघन्य गुक्ललेश्या स्थान उससे असंस्थात् गुण हैं।

प्रदेशार्थं रूप भी इसी प्रकार जानना ।

जपन्य द्रव्यार्थं शुक्लतेश्या स्थान से जपन्य कापोततेश्या प्रदेशार्थं स्थान असंस्थात् गुण है, उससे जपन्य नीलतेश्या प्रदेशार्थं स्थान असंस्थात् गुण है, इसी प्रकार यावत् शुक्लतेश्या तक जानना । २६-२ उत्कृष्ट स्थानी में द्रव्यार्थ, प्रदेशार्थ, द्रव्य-प्रदेशार्थ अल्पबहुत्व ।

एयसि णं भंते ! कण्हजेस्साठाणाणं जाव धुक्रजेस्साठाणाण य ज्ञक्कोसगाणं वृच्चद्वयाए एएसह्याए दृज्बद्वप्रसद्ववाए कथरे कथरेहितो अप्पा वा (जाव विसेसाहिया वा)?

गोयमा ! सन्वस्योवा उक्कोसगा काञ्छेस्साठाणा दन्बहुयाए, उक्कोसगा नील-लेस्साठाणा दन्बहुयाए असंखेरजगुणा, एवं जहेव जहन्नगा तहेव उक्कोसगावि, नवरं उक्कोसत्ति अभिजावो ।

— तळा० व ६० । व ४ । धॅ *सॅ* ४ । वे० ४ ४ हो ४ ०

जिम प्रकार जपन्य लेश्या स्थानों का कहा उसी प्रकार उत्कृष्टलेश्या स्थानों का इच्यार्थ, प्रदेशार्थ, इच्यप्रदेशार्थ तीन प्रकार से कहना।

२६.३ जघन्य उत्कृष्ट उभव स्थानी में द्रव्यार्थ, प्रदेशार्थ तथा द्रव्य-प्रदेशार्थ अल्पबहुत्व।

एएसि णं भंते ! कण्हलेस्सठाणाणं जाव सुक्कल्ससठाणाण य जहन्त-क्रक्षोसगाणं दब्बहुयाए पएसहयाए दब्बहुवपसहुयाए कयरे कयरेहितों अप्ना वा (जाव विसेसाहिया वा ) १

गोयमा! सन्वत्थोवा जहन्त्रमा काउल्स्साठाणा दृग्वदृयाए, जहन्त्रमा तील-हेस्साठाणा दृग्वदृयाए असर्कज्ञमुणा, एवं कल्ट्तेडपहरूलेस्सठाणा, जहन्त्रमा सुक्ष-हेस्सठाणा दृग्वदृयाए असंखेजगुणा, जहन्त्यएह्त्ती सुक्क्तेसाठाणीहृतो दृग्वदृयाए क्क्षोसा काउलेस्सठाणा दृग्वदृयाए असंखेजगुणा, क्क्षोसा तीललेस्सठाणा दृग्बदृयाए असंखेडजगुणा एवं कल्ट्तेडपह्लेस्सठाणा, क्क्षोसा सुक्क्लेस्सठाणा दृग्बदृयाए असंखेडजगुणा।

पएसट्टबाए-सम्बत्धोबा जहन्त्रमा काउन्तेसस्टाणा पएसट्टबाए, जहन्त्रमा नील-लेसटाणा पएसट्टबाए असंखेन्त्रमुणा, एवं जहेव दम्बट्टबाए तहेव पएसट्टबाए वि भाणियन्त्रं, नवरं पएसट्टबाएति अभिटाबिसीसो ।

दञ्बद्वपण्सद्वयाण्-सङ्बरधोवा बगहुन्नगा का ब्लेस्साठाणा द्व्बद्वयाय्, जहुन्नगा नीळलेस्साठाणा द्व्बद्वयाय् असंसिङजगुणाः, यह कण्हतेत्रपण्हलेस्साणाः, जहुन्नगा पुक्कनेस्सठाणा द्व्बद्वयाय् असंसिङजगुणाः, जहुन्नपर्हितो पुक्कनेस्सठाणिदितो द्व्बद्वयाय् असंसिङजगुणाः, उक्कोसा नीळलेस्सठाणा दब्बद्वयाय् असंसिङजगुणाः, एवं कण्हतेत्रपण्हलेसद्वाणाः, वक्कोसगाः पुक्कनेस्सठाणा दब्बद्वयाय् असंसिङजगुणाः, वक्कोसपर्हितो सुक्लेस्सठाणां द्वितो द्व्बद्वयाय् जहन्नगाः काङलेस्सठाणा प्रसद्वयाय् अणंतगुणाः, जहन्नगाः नीळलेस्सठाणा प्रसद्वयाय् असं स्वेष्ठज्ञगुणा एवं कण्ड्रतेडपण्ड्लेस्सठाणा, जङ्गन्या सुक्केस्सठाणा पपसहूरए असंस्वेष्ठज्ञगुणा, जङ्गन्यर्गहृतो सुक्केस्सठाणेहितो पपसहूयाए बक्कोसा काऊलेस्सठाणा पपसहूयाए असंस्वेष्ठज्ञगुणा, वक्कोसगा नीक्केस्सठाणा पपसहूयाए असंस्वेष्ठज्ञगुणा। एवं कण्ड्रतेडपण्ड्लेस्सठाणा, वक्कोसगा सुक्कलेस्सठाणा पपसहूयाए असंस्वेष्ठज्ञगुणा। —पण्णा० प १७। उ ४ । इ. ४३। ५० ४ ४०

सबसे कम जमन्य कापोठलेस्या स्थान हव्याधिक, जमन्य नीललेस्या द्रव्याधिक स्थान असंक्यात् ग्रुच और इती प्रकार कमराः कृष्ण, तेजो, पदम तथा शुक्तलेस्या जमन्य ह्य्या-धिंक स्थान असंस्थात् ग्रुण। जमन्य शुक्तलेस्या द्रव्याधिक स्थान से कापोठ लेस्या का द्रश्याधिक उक्तप्ट स्थान असंस्थात् ग्रुण, उत्तर्ण्य नीललेस्या द्रव्याधिक स्थान और इसी प्रकार कमराः कृष्ण, तेजो, पदम और शुक्तलेस्या उत्तर्ण द्रव्याधिक स्थान असंस्थात् ग्रुण है।

भैसा द्रव्यार्थिक स्थान कहा बैना प्रदेशार्थिक स्थान कहना, केवल द्रव्यार्थिक जगह प्रदेशार्थिक कहना।

द्रव्यार्थ-प्रदेशार्थ — नवसे कम जयन्य कार्योवलेश्या के द्रव्यार्थ स्थान, नीललेश्या जयन्य प्रव्यार्थ स्थान असंख्यात गृष, तथा कमशः इसी प्रकार कृष्ण, तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्या के द्रव्यार्थ ज्यान्य स्थान असंख्यात गृष । जयन्य शुक्लतेश्या द्रव्यार्थ स्थानो से उत्कृष्ट कार्योवलेश्या द्रव्यार्थ स्थान असंख्यात गृष । जयन्य शुक्लतेश्या द्रव्यार्थ स्थान असंख्यात गृष , उत्कृष्ट नीललेश्या द्रव्यार्थ स्थान असंख्यात गृष , और इमी प्रकार कमशः कृष्ण, तेजो, पद्म और शुक्लतेश्या उत्कृष्ट द्रव्यार्थ स्थान असंख्यात गृष । शुक्लतेश्या उत्कृष्ट द्रव्यार्थ स्थान से जयन्य कार्योतलेश्या प्रदेशार्थ स्थान असंख्यात गृष है , जयन्य शुक्लतेश्या उत्कृष्ट प्रदेशार्थ स्थान असंख्यात गृष है । असन्य शुक्लतेश्या उत्कृष्ट प्रदेशार्थ स्थान असंख्यात गृष है । असन्य शुक्लतेश्या उत्कृष्ट प्रदेशार्थ स्थान असंख्यात गृष है । असन्य शुक्लतेश्या उत्कृष्ट प्रदेशार्थ स्थान असंख्यात गृष है । असन्य शुक्लतेश्या उत्कृष्ट प्रदेशार्थ स्थान असंख्यात गृष है । अस्य शुक्लतेश्या उत्कृष्ट प्रदेशार्थ स्थान असंख्यात गृष है । अस्य ग्राथ स्थान असंख्यात गृष है । अस्य ग्राथ स्थान असंख्यात गृष है । अस्य स्थान स्वर्णाय प्रकृष्ट प्रदेशार्थ स्थान असंख्यात गृष है ।

## '३ द्रव्यलेक्या (विस्नसा अजीव-नोकर्म)

३.१ द्रव्यलेश्या नोकर्म के मेद।

.१ दो भेद

नो कम्म दृष्वलेसा पञ्जोगसा विससा उ नायस्या। नोकर्म दृष्यलेस्या के दो भेद-प्रायोगिक तथा विश्वसा।

— उत्तर अ ३४ | निरु गा ५४२ | पू**वार्ध** 

•२ अजीव नोकर्म द्रव्यलेश्या के दस भेद

अजीब कम्म नो दृब्बलेसा, सा दसविहा उ नायख्या । पत्दाण य सूराण य, गृहगण नक्सल ताराणं॥ आभरणब्ह्वायाणा-दंसगाण, मणि कागिणीण जा लेसा। अजीब दृब्ब-लेसा, नायब्बा दसविहा एसा॥

— उत्त∘ अ३४। नि० गा ५३७,३८

अजीव नोकर्म इच्यलेश्या के दम भंग, यथा—चन्द्रमा की लेश्या, व्हर्य की, प्राप्त की, क्षप्त की, तरागण की लेश्या; आभरण की लेश्या, खाया की लेश्या, वर्षण की लेश्या, मणि की तथा कांकणी की लेश्या।

यहाँ तेश्या शब्द से उपरोक्त चन्द्रमादि से निमर्गत ज्योति विशेषादि को उपलक्ष किया है, ऐसा माल्युस पढ़ता है।

३.२ सरूपी सकर्मलेश्या का अवभास, उदद्योत, तप्त एवं प्रभास करना

अत्य र्ण भंते! सरूबी सकम्प्रलेसा पोगाठा ओभार्सेति, उञ्जोदेन्ति, तदेन्ति, पभार्सेति १ इंता अत्यि १

कबरे मं भेते! सरूबी सकम्मलेस्सा पोगाल ओमासेति, जाब प्रभासेति? गोयमा! जाओ इमाओ बन्दिम-सुरियाणं देवाणं विमाणेहितो लेस्साओ बहिया अभिनिस्सडाओ ताओ ओमासेति (जाब) प्रभासेति, एवं एएणं गोयमा! ते सरूबी सकम्मलेस्सा पोगाला ओमासेति, उडजोबंति, तबंति, प्रभासेति।

--भग० अ० १४। उहा म २-३। पृ० ७०६

मरूपी सकर्मलेरपा के पुराल अवभाग, उद्बोत, तह तथा प्रभाग करते हैं यथा—चन्द्र तथा स्प्रदेशों के विभागों से बाहर जिकली लेरपा अवभागित, उद्योतित, तह, प्रभासित होती हैं।

टीकाकार ने कहा कि चन्द्रादि विमान से निकते हुए प्रकाश के पुद्गला की उपचार से मकर्मतेश्या कहा गया है। क्योंकि उनके विमान के पुद्गल सचित्त पृथ्वीकायिक है और वे पृथ्वीकायिक जीव सकर्मतेशी है अतः उनसे निकते पुद्गलों को उपचार से सकर्मतेश्या पुद्गल कहा गया है। अन्यथा वे अबीव नोकर्म द्वस्यतेश्या के पुद्गल है।

३-३ सूर्यकी लेश्याका शुभत्व

किमिर्द भंते ! सूरिए (अचिरुमायं वालसूरियं जासुमणा कुसुमपुंजप्यकासं स्रोहित्तर्ग ) ; किमिर्द भंते ! सूरियस्स अहु ? गोयमा ! सुभे सूरिए, सुभे सुरियस्स अट्टे। किंमिर्दमन्ते ! सुरिए ; किंमिर्दमन्ते ! सूरियस्स प्रमा १ एवं चेव, एवं श्वाचा, एवं छेस्सा।

--भग० व १४। उ ह। प्र १०-११। पृ० ७०७

चगते हुए वाल सुर्यं की लेश्या शुभ होती है। टीकाकार ने यहाँ लेश्या का अर्थ 'वर्ण' लिया है।

३.४ सूर्य की लेश्या का प्रतिघात अभिताप

(क) हेस्सापडिचाएणं उग्गमणग्रहुत्तंसि दूरे य मुछे य दीसन्ति हेस्साभितावेणं सम्मान्तियमुहुर्त्तास मुछे य दूरे च दीसन्ति हेस्सापडिचाएणं अत्यमणग्रहुत्तंसि दूरे य मूछे य दीसन्ति, से तेणहुणं गोयमा । एवं वुच्चइ अम्बुद्दीवे णं दीवे सूरिवा उम्मामण ग्रहुत्तं सि दूरे य मुछे य दीसन्ति जाव अत्यमण जाव दीसन्ति ।

— भग० स द । उदाय० ३८ । प्र० **५**६०

लेश्या के प्रतिधात से उनता हुआ सूर्य दूर होते हुए भी नजदीक दिखलाई पड़ता है तथा मध्यान्ड का सूर्य नजदीक होते हुए भी लेश्या के अभिवाप से दूर दिखलाई पड़ता है। तथा लेश्या के प्रतिचात से झनता हुआ सूर्य दूर होते हुए भी नजदीक दिखलाई पड़ता है।

लेश्या-प्रतिघात=तेज का प्रतिघात होना अर्थात कम होना।

लेश्या-अभिताप=तेज का अभिताप हाना अर्थात् तेज का प्रखर होना।

(ख) ता कस्सि णं सूरियस्स लेस्सापिडहया आहिताइ वएडजा ? ××× ता जे णं पोम्गला सूरियस्स लेस्सं फुर्सान्त ते णं पोम्गला सूरियस्स लेस्सं पिडहणीत, आदिहाबि णं पोम्गला सूरियस्स लेस्सं पिडहणीत, चिरमलेस्संतरगयाबि णं पोम्गला सूरियस्स लेस्सं पिडहणीत ××× आहिताइ वएडजा।

—चन्द० प्रा ५ । पृ० ६६४

—सूरि॰ प्रा ५ । वही पाठ

सूर्य की लेश्या का तीन स्थान पर प्रतिघात होता है-

- (१) जो पुद्गल सुर्यं की लेश्या का स्पर्धा करते हैं वे सुर्यं की लेश्या का प्रतिघात-विनाश करते हैं। टीकाकार ने मेस्तट मिचि संस्थित पुद्गुलों का जदाहरण दिया है।
- (२) अदृष्ट पुरुगल भी सुर्व की लेश्या का प्रतिघात करते हैं। टीकाकार ने यहाँ भी मेक्तट भिक्ति संस्थित सुस्म अदृश्यमान पुरुगलो का उदाहरण दिया है।
- (३) चरमलेश्या अन्तर्गत पुद्गल भी सूर्य की लेश्या का प्रतिपात करते हैं। टीका-कार कहते हैं कि भेंद पर्यत के अन्यत्र भी प्राप्त चरमलेश्या के विशेष स्पर्शी पुद्गलों से सूर्य की लेश्या का प्रतिपात होता है।

**३.५ चन्द्र-सूर्य** की लेश्याका आवरण

—××× ता जया णं राहू देवे आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विडव्वेमाणे वा परियारेमाणे वा चन्दस्य वा स्ट्रस्स वा हेस्सं आवरेमाणे चिट्टइ [आवरेचा चीइवयइ], तया णं मणुस्सङोए मणुस्सा वर्यति—एवं खडु राहुणा चन्दे वा सूरे वा गहिए —×××—

> चन्द० प्रा० २०। पृ० ७४६ —सरि० प्रा० २०। वही पाठ

राहू देव के इस प्रकार आते, जाते, विकुर्वना करते, परिचारना करते सूर्व-चन्द्र की लेक्या का आवरण होता है। इसी को मनुष्य लोक में चन्द्र-सूर्य प्रहण कहते है।

### .४ भावलेश्या

### .४१ भावलेक्या-जीवपरिणाम

जीवपरिणामे णं अंते ! कहविहे पत्नचे ? गोयमा ! इसबिहे पश्नचे । उजहा-ग्रह्मरिणामे १, इंदियमरिणामे २, कसायपरिणामे ३, लेस्सापरिणामे ४, जोगपरि-णामे ४, खबओगपरिणामे ६, णाणपरिणामे ७, दंसणपरिणामे ८, चरित्तपरिणामे ६, वैयमरिणामे १०।

— पण्ण० प० १३ । सू० १ । पृ० ४०८ — ठाण० स्था १० । स् ७१३ । पृ० ३०४ (केवल उत्तर)

जीव परिणाम के दस भेद हैं. यथा-

१—गति परिणाम, २—इन्द्रिय परिणाम, ३—कपाय परिणाम, ४—लेश्या परि णाम, ५—योग परिणाम, ६—उपयोग परिणाम, ७—झान परिणाम, ६—दर्शन परिणाम, १—चारित परिणाम तथा १०—वेद परिणाम।

#### ४१.१ लेश्या परिणाम के भेद

लेस्सापरिणामें णं मंते ! कइबिहे पत्नत्ते ? गोयमा ! इत्विहे पत्नत्ते, तं जहा--कष्टलेस्सापरिणामे, नीळलेस्सापरिणामे, काळलेस्सापरिणामे, तेळलेस्सा-परिणाम, पन्हलेस्सापरिणामे, झुक्कलेस्सापरिणामे ।

---पव्या० प १३ । सूर । पूर**्र**० ४०६

लेश्या-परिणाम के क भेद हैं, यथा --

१ — हम्पलेस्या परिचाम, २ — नीललेस्या परिचाम, २ — कापोतलेस्या परिचाम, ४ — तेजोलेस्या परिचाम, ५ — पदमलेस्या परिचाम तथा ६ — ग्रुक्शलेस्या परिचाम। ४१.२ लेस्या परिचाम की विविचता

(क) कण्डलेस्सा णं संते ! कड्बिड् परिणामं परिणमङ् ? गोयमा ! तिविद्धं वा नविवृद्धं वा सत्तावीसविद्धं वा एकासीड्बिड् वा वेतेयाळीसतविद्धं वा बहुर्यं वा बहु-विद्धं वा परिणामं परिणमङ्, एवं जाव मुक्कलेस्सा ।

प्रथ ० हे । स्र भि में र विषय

(स्त) तिविहो व नविवहो वा, सत्तावीस इविहेक्कसीओ वा।
 दुसओ तैयास्रो वा, लेसार्णहोइ परिणामो वा॥

कृष्णतेस्या—तीन प्रकार के, नौ प्रकार के, सताबीन प्रकार के, इस्थासी प्रकार के, दो सौ तेंतालिन प्रकार के, बहु, बहु प्रकार के परिचाम होते हैं। इसी प्रकार यावत् शुक्त-लेस्का के परिचाम समस्पता।

### ४२ भावलेक्या अवर्णी-अगंधी-अरसी-अस्पर्शी

( कण्डलेस्सा ) भावलेस्सं पहुच अवण्णा, अरसा, अगंधा, अफासा, एवं जाव सुकलेस्सा—

— भग० श १२। उ ५। प्र १६। पृ० ६६४

कुओं भावलेश्या अवर्णी, अरमी, अगन्धी, अस्पर्शी है।

## ·४३ भावलेक्या और अगुरूलघुत्व

प्रo-कण्हलेस्सा णं भंते ! कि गरुया, जाव अगरुयलहया ?

डo - गोयमा ! नो गरुया, नो लहुया, गरुयलहुया वि, अगुरुयलहुया वि.

प्रo-से केणहेणं ?

उ०—गोयमा ! द्वत्रलेस्सं पहुच्च ततियपएणं, भावलेस्सं पहुच्च चऽत्थपएणं, एवं जाव—सुक्कलेस्साः

—भग० श १। व ६। य ४८६-६०। ão ४११

कृष्णलेश्या यावत् शुक्ललेश्या-भावलेश्या की अपेक्षा अगुरुलघु है।

#### '४४ लेक्या-स्थान

 (क) केवड्या ण अंते ! कष्टलेस्सा ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! अर्सखेञ्जा कष्ठलेस्माठाणा पन्नत्ता, एवं जाव मुक्कलेस्सा ।

— पण्ण० प १७ | उ ४ | सू ५० | पृ० ४४६

(स्व) अस्तंबिङजाणोसप्पिणीण उस्तप्पिणीण जे समया वा ।
 संखाईया छोगा, लेसाण हवन्ति ठाणाइं॥

— तस्त अवशामाववाप्र १०४७

हुण्यतेस्या यावत् शुक्ततेस्या के अमंस्यात् स्थान होते हैं। अमस्यात् अवसर्षियी तथा उत्मर्थियी में जितने ममय होते हैं तथा अर्थस्थात् लांकाकाश के जितने प्रदेश होते हैं उतने तेस्याओं के स्थान होते हैं।

(ग) हेस्सदृणेषु संकिलिस्समाणेषु २ कण्हलेसं परिणमइ २ ता कण्हलेसेसु नेरइएसु उववङ्गंति × × ×—लेस्सदृणेसु संकिलिस्समाणेसु वा विसुङ्क्षमाणेषु नीललेस्स परिणमइ २ त्ता नीललेसोसु नेरइएस उववङ्गंति ।

-- भग० श १३ । उ १ । म ्ह-२० का उत्तर । प्र० ६७<u>६</u>

लेश्या स्थान सं संबिक्त होते होते हुण्यतेश्या में परिषमन करके कुण्यतेशी नारकी में उत्पन्न होता है। लेश्यास्थान से संबिक्त होते होते या विशुद्ध होते होते नीललेश्या में परिणमन करके नीललेशी नारकी में उत्पन्न होता है।

भावतेरमा की अपेक्षा यदि विकंचन किया जाय तो एक-एक लेश्या की विशुद्धि-अविशुद्धि के हीनाधिकता से किये गये भेद रूप स्थान-कालोपमा की अपेक्षा असल्यात् अवनार्षिणी-उत्पर्शिणी के जितने नमय होते हैं तथा क्षेत्रोपमा की अपेक्षा असंस्थात् लोकाकाश के जितने प्रदेश होते हैं उतने भावतेश्या के स्थान होते हैं।

द्रव्यक्तेरया की अपेक्षा यदि विवचन किया जाय तो द्रव्यकेरया के असंक्यात् स्थान है तथा वे स्थान पुर्गल की मनोक्षता-अमनोक्षता, दुर्गन्यता-सुगन्यता, विशुद्धता-अविशुद्धता, शीतक्षता-स्निष्यरुणाता की हीनाधिकता की अपेक्षा कहे गये हैं।

भावलेर्या के स्थानों के कारणभूत कुष्णादि लेरयाद्रव्य हैं। द्रव्यलेर्या के स्थान के बिना भावलेरया का स्थान वन नहीं नकता है। जितने द्रव्यलेर्या के स्थान होते हैं उतने ही भावलेरया के स्थान होने चाहिए।

प्रज्ञापना के टीकाकार श्री मलयिगिरि ने प्रज्ञापना का विवेचन द्रव्यक्षेर्या की अपेक्षा माना है तथा उत्तराज्ययन का विवेचन भावकोर्या की अपेक्षा माना है।

### . ४५ भावलेख्या की स्थिति

मुहत्तद्धं तु जहन्ना, तेत्तीसा सागरा मुहत्तऽहिया। होइ ठिई, कण्डलेसाए॥ नायळ्वा मुहत्तद्धं तु जहन्ना, दस उदही पिछयमसखभागमञ्भिहया। होड ठिई। नायञ्चा नीढलेसाए ॥ महत्तद्धं त जहन्ना, तिष्णुदही पिलयमसंखभागमञ्भिहया। होड़ ठिई, नायव्या काऊलेसाए ॥ महत्तद्वं तु जहन्ना, दोण्णुदही पलियमसंखभागमञ्भिहया। होड ठिई. नायखा तेऊलेमाव ॥ मुहुत्तद्वं तु जहन्ना, दस होति य सागरा मुहुत्तहिया । उक्कोसा होइ ठिई. पम्हलेसाए ॥ नायख्वा महत्तद्वं त जहत्ना, तेत्तीसं सागरा महत्त्रहिया । होत्र ठिई. नायठवा सकलेसाए ॥ एसा खल लेसाणं, ओहेण ठिई उ बण्णिया होहा

#### पाठान्तर—दमउदही होइ सुहुत्तमञ्भिह्या ।

मामान्यतः भावनेस्या की स्थित इच्यनेस्या के अनुमार ही होनी चाहि अतः उप-रांक पाठ द्रव्य और भावनेस्या ग्रांनों में लागू हो मकता है। नारकी और देवता की भाव-नेस्या में परिणमन हो तो वह केवल आकारभावमात्र, प्रतिविभवभावमात्र होना चाहिये क्योंकि वहाँ मूल की इच्यनेस्या का अन्य नेस्या में परिणमन केवल आकारभावमात्र, प्रतिविभवमात्र होता है। अतः नारकी और देवता में यदि 'भाव परावित्तर पुण सुर नेरियाण पि क्वल्तेस्या' होती है वह प्रतिविभव भावमात्र होनी चाहिये।

#### ४६ भावलेक्या और भाव

#### ४६.१ जीवोदय निष्पन्न भाव

(क) से किंतं जीवोदयनिष्कत्ने १ अणेगबिहे पत्नत्ते, तंत्रहा — नेरहए तिरिक्ख-जोणिय मणुस्से देवे, पुडिक्काइए जाव तसकाइए, कोहकसाइ जाव छोभकसाइ, इश्वीवेयए पुरिसवेयए नपुंसगवेयए, कण्हलेस्से जाव सुक्कलेस्से, मिच्छाविट्ठी सम्मदिट्ठी सम्मिनिच्छाविट्ठी, अविरए, असण्णी, अण्णाणी, आहारए, झुडमत्थे, सजोगी, संसारखे, अविट्ठ सेतं जीवोडयनिष्कत्ने ।

--- उत्तर अ३४। गा३४ सं४०। प्र०१०४७

<sup>—</sup>अणुओ० स् १२६। प्र∙ ११११

(स.) भावे उद्झो भणिओ, झण्हं हेसाण जीवे**ष्ठ**ा

— उत्त∘ अ ३४ ∤ नि∙ गा५४२ उत्तरार्थ

(ग) भावादो छल्लेस्सा ओद्यिया होति × × × ।

—गोजी० गा ५५४। ५० २००

कृष्णलेश्या यावत् शक्ललेश्या जीवोदय निष्पन्न भाव है।

४६.२ भावलेश्या और पाँच भाव

आगमों में प्राप्त पाठों के अनुसार लेखा औदियक भाव में गिनाई गई है। उपराम-क्षय-क्षयोपराम-भावों में लेखा होने के पाठ उपलब्ध नही है। उत्तराध्ययन की निर्युक्ति का एक पाठ है।

(क) द्विहा विसुद्धहेस्सा, उपसमखर्था कसायाणं ।

— उत्तर अ३४। नि० गा ५४० उत्तरार्थ

तत्र द्विविधा विशुद्धकेषा · 'उपसमखद्दय सि सूत्रत्वादुपरामञ्जयका, केवां पुनरुपरामञ्जयका, केवां पुनरुपरामञ्जयक्षे ? वतो जायत द्वयमित्याह--कपायाणाम् , अय्यमधः कपायोपरामजा कपायञ्जयका च, एकान्त-विशुद्धि चाऽऽत्रित्यैवममिधानम् , अन्यथा हि श्लायोपरामिक्यपि शुक्का तेजः पद्मे च विशुद्धकेरये सम्भवतः एवेति ।

-उपर्यक्त निर्मुक्ति गाथा पर वृत्ति

विशुद्धलेरचा दिविय — ओपरामिक और क्षायिक । यह उपरास और क्षय किसका र क्षयायां का । अतः कपाय ओपरामिक और कथाय क्षायिक । यह एकांत विशुद्धि की अपेक्षा कहा गया है अन्यया क्षायायशिमक भाव में भी तीनो विशुद्धलेरचा सम्भव है ।

गोभ्भरसार जीवकांड में भी एक पाठ है।

(ख) मोहृद्य खओवसमोवसमखयज जीवफंदणं भावो ।

—गोजी० गा० ५३५ उत्तरार्ध

मोहनीय कर्म के उदय, स्वांपशम, उपशम, सब से जो जीव के प्रदेशों की चचलता होती है उसको भावलेस्या कहते। अर्थात् चारो भावों के निष्पन्न में लेस्या होती है।

पारिणामिक भाव जीव तथा अजीव सभी द्रव्यों में होता है।

लेश्या शास्वत भाव है (देखी विविध )।

#### ·४७ मावलेक्या के लक्षण

Y७.१ कृष्णलेश्या के लक्षण

पंचासवप्पवत्तो, तीहि अगुत्तो छुपुं छविरको य । तिब्बारंभपरिणओ, खुहो साहसिओ नरो ॥ निद्धन्धसपरिणामो, निस्संसो अजिहं (दिओ । एयजोगसमाउत्तो, कण्डलेसं त परिणमे ॥

--- उत्तर अर ३४। गा २१, २२। १०४६

पाँचों आश्रमों में मक्त, तीन गुप्तियों से अगुप्त, खः काय की हिंसा से अविरत, तीन आरम्भ में परिणत, श्रुव्र, साहधिक, निर्दयी, नृशंन, अजितीन्द्रय पुरुष कृष्णलेश्या के परिणाम बाता होता है।

४७.२ नीललेश्या के लक्षण

इस्साअमरिसअतबो, अविष्यमाया अहीरिया य . गेही पओसे य सढे, पमसें रसळोळुए ॥ आरंभाओ अविरओ खुरो साहसिओ नरी। एयजोगसमाक्तो, नीळलेसं तु परिणमे॥

— उत्तर अ ३४। गा २३, २४। पुरु १०४६ ४७

ईर्गालु, कदाप्रही, अतपस्वी, अहानी, मायाबी, निर्लंज्ज, विषयी, होषी, रमलोलुप, आरम्गी, अविरत, श्रद्ध, साइसिक पुरुष नीललेक्या के परिणामवाला होता है।

४७.३ कापीतलेश्या के लक्षण

वंके वंकसमायारे, नियंबिक्ते अणुष्ठ्युर । पिछंड बंग ओबहिए, मिच्छ्विट्टी अणारिए॥ उप्ताक्तासुद्रवाई य, तेणे बाबि य मच्छ्री । एयओगसमाउची, काञ्लेसं तु परिणमे॥

<del>- उस</del>० अ ३४। गा २५, २६। ए० १०४७

वचन से बक, विश्वम आचरणवाला, कपटी, अवस्त, अपने दोषों को टॉकनेवाला, परि-मही, मिथ्या द्रष्टि, अनार्थ, मर्मभेदक, द्वष्ट वचन बोलने वाला, चोर, सत्तर स्वभावदाला पुरुष कापोतलेश्या के परिणामवाला होता है।

पाठान्तर-पमचे रसलोलुए सायगवेसए य ।

४७.४ तेज़ोलेश्या के लक्षण

नीयावित्ती अववले, अमाई अकुऊहरें। विणीयविणए दन्ते, जोगवं व्यवहाणवं॥ पियधम्मे दृढयम्मे, वज्जबीरू हिएसए। एयजोगसमावत्तो, तेऊलेसं तु परिणमें।

— उत्तर अ ३४। गा २७-२८। एर १०४७

नम्, चपलता रहित, निष्कपट, कुतृहल से रहित, विनीत, इन्द्रियों का दमन करने-वाला, स्वाध्याय तथा तप को करनेवाला, प्रियथमीं, इदृष्मीं, पापमीरू, हितेथी जीव, तेजो-लेस्या के परिणामवाला होता है।

४७.५ पटमलेश्या के लक्षण

पयणुक्कोहमाणे य, मायाङोभे य पयणुए। पसंतिचित्ते दंतप्या, जोगलं उबहाणवं।। तहा पयणुवाई य, उबसंते जिइंदिए। एयजोगसमाउतो, पन्हलेसं तु परिणमे॥

-- उत्त० ब ३४। गा २६-३०। प्र० १०४७

जिनमें क्रीच, मान, माथा और लोम स्वस्य है, जो मशान्यिच्य वाला है, जो मन को वश में रखता है, जो यांग तथा उपधानवाला, अत्यस्यमाधी, उपशान्त और जिलेन्द्रिय होता है— उसमें पदमलेश्या के परिणाम होते हैं।

४७ ६ शुक्ललेश्या के लक्षण

अट्टहहाणि बिज्जता, धम्मसुङ्काणि साहए।\* पसंतचित्ते दंतप्पा, सिंग्र गुत्ते य गुत्तिसु॥ सरागे बीयरागे वा, उबसंते जिङ्गंदिए। एयजोगसमाउत्तो, सुक्तुरेसं तु परिणमे॥

-- उत्तर अ ३४ । गा ३१-३२ । प्ररू १०४७

आर्त और रौद्रध्यान की त्यागकर जो धर्म और शुक्त ध्यान का चिन्तन करता है, जिमका चित्रशान्त है, जिसने आत्मा ( मन तथा इन्द्रिय ) को वश कर रखा है तथा जो गर्मित तथा गुश्चिन्त है; जो सराग अथवा बीतराग है, उपशान्त और जितेन्द्रिय है—उसमें शक्तिसेया के परिचाम होते हैं।

<sup>\*</sup> पाठान्तर-कायण

## ४८ भावलेख्या के मेद

v⊏.१ **लेश्**या परिणाम के भेद

छस्सापरिणामें णं भंते ! कहबिहे पन्नते ? गोयमा ! छव्जिहे पन्नते, तंज्ञहा-कण्हलेस्सापरिणामे, नीळलेस्सापरिणामे, काऊलेस्सापरिणामे, तेऊलेस्सापरिणामे, पन्छलेस्सापरिणामे, स्वकलेस्सापरिणामे ।

पण्ण० प १३ । सू २ । पृ० ४०६

लेश्यापरिणाम के छः भेद हैं, यथा-

१—कुष्णलेस्या परिणाम, २—नीललेस्या परिणाम, ३—कापोतलेस्या परिणाम, ४ --तेजोलेस्या परिणाम, ५— पदमलेस्या परिणाम तथा ६—गुक्ललेस्या परिणाम।

### ४६ विभिन्न जीवों में लेक्या परिशाम

( नेरइया ) ठेस्सापरिणामेणं कण्हठेस्सा वि, नीळठेस्सा वि, काऊलेस्सा वि। ( असुरकुमारा ) कण्हठेस्सा वि जाव तेऊलेस्सा वि। ४४ एवं जाव यणिय-कुमारा ।

(पुढिषिकाङ्या) जहा नेरङ्याणं, नवरं तेऊलेस्सा वि एवं आज्वणस्सङ्-काङ्या वि ।

नेजबाद एवं चेब. जबरं लेस्सापरिणामेणं जहा नेरह्या :

बेड'दिया जहा नेरहया।

एवं जाव चउरिदिया ।

पंचिदियातिरिक्खजोणिया, नवरं लेस्सा परिणामेणं जाव सुकलेस्सा वि

( मणुस्सा ) हेस्सापरिणामेणं कण्हहेस्सा वि जाव अहेस्सा वि ।

(वाणमंतरा) जहां असरकमारा ।

( एवं जोडसिया ) नवरं लेस्सापरिणामेणं तेउलेस्सा ।

(वैमाणियाः नवरं हेस्सापरिणामेणं तेऊरेसा वि, पम्हलेस्सा वि, सुक्कहेस्सा वि।

-- danio a \$\$ | 4 \$ | 40 8.0E-60

केश्यापरिकाम से नारकी कृष्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी है। अप्तरकुमार कृष्णलेशी नीललेशी, कापोतलेशी, तेषोलेशी है। इस प्रकार स्वनित्कुमार तक जानो।

जैसा नारकी के लेरपापरिणाम के विषय में कहा — वैसे ही पृथ्वीकाय के लेरपा परि-णाम के विषय में जानो परन्द जनमें तेजोलेशी भी है। इसी प्रकार अप्काय, वनस्पतिकाय के विषय में जानो। जैसा नारकी के लेश्या परिणाम के विषय में कहा — वैसा ही अभिकाय-बायुकाय के लेश्या परिणाम के विषय में समस्त्री।

जैसा नारकी के लेक्यापरिणाम के निषय में कहा - थैसा ही वेइन्द्रिय के विषय में समको। इन प्रकार तेइन्द्रिय, चतरिन्द्रिय के निषय में समको।

लेश्यापरिणाम से तिर्यच पचेन्द्रिय कृष्णलेशी यावत् शुक्ललेशी होते हैं।

लेस्यापरिणाम से मनुष्य कृष्णलेशी यावत् अलेशी होते हैं अर्थात् हाः लेस्याधाले भी होते हैं. अलेशी भी होते हैं।

जैता अमुरकुमार के लेश्या परिणाम के विषय में कहा—वैता ही वाणव्यंतर देवों के विषय में समस्ती।

लेश्यापरिणाम से ज्योतिष्क देव तेजीलेशी हैं।

लेश्यापरिणाम से वैमानिक देव--तेजोलेशी, पद्मलेशी, शुक्ललेशी हैं।

YE.१ भाव परावृत्ति से देव नारकी में लेश्या भावपरावृत्तिए पूण सर नेरहवाणं पि छल्लेस्सा ।

भाव की परावृत्ति होने से देव और नारक के भी ख लेश्या होती है।

— यज्य० प १७ । उ ५ । सू ५४ की टीका में उद्धृत

### · ध लेक्या और जीव

### '४१ लेक्या की अपेक्षा जीव के मेद

५१.१ जीवों के दो भेद

(क) अहवा दुविहा सव्यजीव पन्नत्ता, तं जहा—सलेस्सा य अलेस्सा यः, जहा असिद्धा सिद्धा, सञ्च थोवा अलेस्सा सलेस्सा अणंतगुणा।

—जीवा∘ प्रति ६ । सर्वजीव । स् २४५ । पृ० २५२

(ख) अहवा दुविहा सञ्बजीवा पन्नत्ता, तंजहा  $\times \times \times$  [ एवं सलेस्सा चेव अलेस्सा चेव  $\times \times \times$  ]

— जीवा॰ प्रति ६ । सर्वजी । सु२४५ । ए० २५१

 (ग) दुविहा सल्बजीव पत्नता, तंजहा xxx एवं एसा गाहा फासेयव्या अध्य ससरीरी चेव असरीरी चेव ।

#### सिद्धसङ्बिकाए, जोगे वेग कसाय छेसा य । णाणुवञ्जोगाहारे, भासग चरिमे य ससरीरी ॥

—ठाण० स्था २ | च ४ | सू १०१ | पृ० २००

सर्वजीवों के दो मेद—सलेशी जीव, बलेशी जीव।

५१'२ जीवों के सात मेद

(क) अहवा सत्तविहा सञ्ज्ञजीवा पन्नता, तंत्रहा —कष्हलेसा, नीललेस्सा, काऊलेस्सा, तेऊलेस्सा, पम्हलेम्सा, युक्कलेस्सा, अलेस्सा ××× सेत्तं सत्तविहा सञ्ज्ञजीवा पन्तत्ता ।

— जीवा० प्रति ह । सर्वजी । स. २६६ । प्र०२५⊏

(स्व) सत्तविद्या सञ्बजीवा पन्नत्ता, तंजहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा अलेस्साः

—ठाण० स्था० ७ । सू ५६२ । पृ० २८१

सर्व जीवों के मात भेद हैं — कृष्णलेशी, नीललेशी, कापोवलेशी, तेजोलेशी, पद्मलेशी, शुक्ललेशी, अलेशी जीव।

#### . ५२ लेक्या की अपेक्षा जीव की वर्गणा

(१) एगा कण्हलेस्साणं बमाणा, एगा नीळलेस्साणं बमाणा, एवं जाव सुक्कलेस्साणं बमाणा ।

कृष्णलेशी जीवों की एक वर्गणा है इसी प्रकार नील, कापोत, तेजो, पद्म तथा शुक्ल-लेख्या जीवों की वर्गणाएं हैं।

(२) एगा कण्डलेस्साणं नेरह्याणं वग्गणा, जाव काउल्लेस्साणं नेरह्याणं वगणा, एवं जस्स जाइ लेस्साओ, भवणवहवाणमंतरपुढविकाउवणस्सहकाइयाणं च चत्तारि लेस्साओ तेउत्वाउबॅदियतेइं दियचडिंदियाणं तिन्निलेस्साओ पंचिदियति-रिक्सजोणियाणं मणुस्साणं झल्लेस्साओ, जोइसियाणं एगा तेउल्लेस्सा, वेमाणियाणं तिन्निजविंदसाओ।

कृष्णलेशी नारिकयों की एक वर्षणा होती है इसी प्रकार दण्डक में जिसके जितनी लेखा होती है जतनी वर्षणा जानना।

 (३) एगा कण्हलेस्साणं भवसिद्धियाणं वमाणा, एगा कण्हलेस्साणं अभव-सिद्धियाणं वमाणा, एवं क्षुमु वि लेस्सासु दो दो प्याणि भाणियव्याणि, एगा कष्ट्रहेस्सार्ग मबसिद्धियाणं नेरह्याणं बमाणा, एमा कष्ट्रहेस्सार्ग अभवसिद्धियाणं नेरह्याणं बमाणा, एवं जस्स जङ्ग हेस्साओ सस्स तङ्ग माणियव्याओ, जाब नेमाणियाणं।

कृष्णलेशी भर्वामदिक जीवो की एक वर्गमा होती है तथा कृष्णलेशी अभविधिदिक जीवो की एक वर्गमा होती है इसी प्रकार खुओं लेख्याओं में दो-दो पर कहना । कृष्णलेशी भविधिद्वक नारक जीवो की एक वर्गमा, कृष्णलेशी अभविधिद्वकों की एक वर्गमा तथा इसी प्रकार दण्कक में यावन् वैमानिक जीवो तक जिसके जितनी लेख्या हो उतनी भविधिद्वक-अभविभिद्वक वर्गमा कहना ।

(४) एमा कण्हलेस्साणं समिद्दिवाणं बग्गणा, एमा कण्हलेस्साणं मिच्छादि-द्वियाणं बग्गणा, एमा कण्डलेस्साणं सम्मामिच्छिदिद्वाणं बग्गणा, एवं छत्नु वि लेस्सासु जाब बेसाणियाणं जेस्ति जड दिद्रीओ।

कुष्णलेशी मम्पन् इप्टि जीवों की एक वर्गणा होती है, कुष्णलेशी मिथ्या इप्टि जीवों की एक वर्गणा तथा कुष्णलेशी सम-मिथ्या इप्टि जीवों की एक वर्गणा। इसी प्रकार खंबों लेखाओं में तथा रण्डक के जीवों में पावत् वैमानिक जीवों तक जिसके जितनी लेखा तथा इप्टि हो उतनी सम्पन् इप्टि, मिथ्या इप्टि तथा समसिथ्या इप्टि व लेखा की अपेक्षा जीवों की इप्टि वर्गणा कहना।

(५) एमा कन्द्रहेस्सार्ण कन्द्रपक्लियार्ण वम्मणा, एमा कन्द्रहेस्सार्ण सुक्कपिक्लयार्ण वमाणा, एवं जाव वेमाणियार्ण, जस्स जङ्ग हेस्साओ, एए अट्ट चववीसद्ग्रहया ।

कृष्णलेशी कृष्णपक्षी जीवों की एक वर्षणा है, कृष्णलेशी शुक्लपक्षी जीवों की एक वर्षणा है। इसी प्रकार खब्बों लेखाओं में तथा दण्डक के यावत् वैमानिक जीवो तक में जिसके जितनी लेखा तथा जो पक्षी हो उतनी कृष्णपक्षी शुक्लपक्षी वर्षणा कहना।

वर्गणा शब्द की भावाभिष्यक्ति अंभ्रेजी के Grouping शब्द में पूर्ण रूप से व्यवत होती है। सामान्यतः समान गुण व जातिवाले मसुदाय को वर्गणा कहते।

— ठाण० स्था १ । स्<u>प्र१ । पृ० १८४-१८५</u>

## · ४३ विभिन्न जीवों में कितनी लेक्या

#### 'श्नारकियों में

(क) नेरियाणं भेंते ! कई ठेस्साओ पन्नता ? गोयमा ! तिस्नि ( ठेस्साओ-पन्नता ) तंत्रहा-कण्डठेस्सा, नीळठेस्सा, काऊठेस्सा ।

— पण्या० म १७ । त २ । स १३ । प्र० ४३७।८

(ख) नेर्इयाणं तओ छेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा—कण्हलेस्सा, नीळलेस्सा, काऊलेस्सा ।

— ठाण स्था ३ । उ. १ । स् १८१ । ए० २०५

(ग) (तेसि णं भंते ! (नेरइया ) जीवाणं कइ छेस्सा पन्नत्ता ? गोयमा !) तिन्नि छेस्साओ (पन्नताओं )।

-- जीवा॰ प्रति १। सू ३२। प्र॰ ११३

नारकी जीवों के तीन लेश्या होती हैं यथा-कृष्ण, नील तथा कापोतलेश्या।

#### '२ रत्नप्रभा नारकी में

(क) इमीसे णं अन्ते ! रयणप्यभाष्पुढबीय नेरङ्याणं कइ लेस्साओ पन्नत्ताक्षो ?
 गोयमा ! यगा काङलेस्सा पन्नत्ता ।

— जीवा॰ प्रति ३ । उ २ । स्इन ८८ । पृ० १४१

—भग० श १। उ ५। प्र०१८०। ५० ४००।१

रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकी के एक कापोत लेश्या होती है।

 (ख) ( रयणप्यभापुढिबनेरङ्ग णं भन्ते ! जे अविष् पंचिद्वयतिरिक्खजोणिय सु उवविज्ञत्तपः ) तेसि णं भंते × × एगा काऊलेस्सा पन्नत्ता ।

—भग०श २४ | उ२० | प्र ५ | पृ० ⊏३⊏

तिर्यच पंचेन्द्रिय में उत्पन्नहोने योग्य रत्नप्रभा नारकी में एक कापोत लेश्या होती है ।

'३ शर्कराप्रभा नारकी में

एवं सक्करप्यभाएऽवि।

—जीवा∘ प्रति ३ । उ २ । स् ८८ । पृ० १४१

रलप्रभानारकी की तरह शर्कराष्ट्रमा नारकी में भी एक कापोतलेश्या होती है। (देखो ऊपर का पाठ)

#### '४ बालकायभा नारकी में

बालुयप्पमाए पुच्छा, गोयमा! दो लेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा--नीळ-

लेस्सा य काऊलेस्सा य । तत्थ जे काऊलेस्सा ते बहुतरा जे नीक्लेस्सा पन्नसा ते थोवा ।

—जीवा॰ प्रति ३ । छ २ । स् प्र्यः । पृ॰ १४१ वालुका प्रभा पृथ्वी के नारकी के वो लेस्या होती हैं, यथा-नील और कापोत । जनमें अधिकतर कापोत लेस्यावाले हैं, गीललेस्या वाले थोड़े हैं।

"५ पंकप्रभा नारकी में पंकप्यभाय पुज्जा, प्याा नीळलेस्सा पन्नस्ता ।

—जीवा॰ प्रति ३ । छ २ स् प्र्यः । पृ॰ १४९ पंकप्रभा पृथ्वी के नारकी के एक नीललेस्या होती है ।

"६ स्वयमा नारकी में

धूमप्यभाए पुच्छा, गोयमा ! दो लेस्साओ पन्नताओ, तंजहा— कल्क्लेस्सा य नीळकेस्सा य, ते बहुतरगा जे नीळलेस्सा योवतरगा जे कल्क्लेस्सा ।

— जीवा∘ प्रति ३ । ३२ । सू⊏⊏ । पृ०१४१

धूम्रमम् पृथ्वी के नारकी के दो लेश्या होती हैं, यथा- — हप्णलेश्या, नीललेश्या। अनमें अधिकतर नीललेश्या वाले हैं, कृष्णलेश्या वाले थोड़े हैं।

'७ तमप्रभा नारकी में

तमार पुरुक्षा, गोयमा । एगा कण्डलेस्सा ।

—जीवा∘ प्रति ३ । उ. २ । **स्**नद्र । पृ०१४१

तमप्रभा पृथ्वी के नारकी के एक कृष्णलेश्या हाती है।

'द तमतमाप्रभा नारकी में अहे सत्तमाए एगा परम कण्डलेस्ता ।

— जीवा॰ प्रति ३ । उ. २ । सूट्य । पृ०१४१

तमतभाष्रभा पृथ्वी के नारकी के एक परम कृष्णलेश्या होती है।

सम्बच्य गाथा

एवं सत्तिव पुढवीको नेयव्याको, णावत्तं लेसासु। गाहा--काऊ य दोस तक्ष्यार मीसिया नीलिया चडल्यीए।

पंचिमयाए मीसा कण्हा तत्तो परम कण्हा।

—मग० श १। उ ५। प्र ४६। पृ० ४०१

पहली और दूसरी नारकी में एक कापोत लेहना, तीमरी में कापोत और नील, चौथी में एक नील, पंचमी में नील और कृष्ण, छंढी में एक कृष्ण और सातनों में एक परम कृष्णलेहना होती हैं। 'ह तिर्येच में

तिरिक्ख जोणियाणं मंते ! कइ लेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा! झस्ले-स्साओ पन्नत्ताओ, तंत्रहा – कण्डलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा।

— पण्ण ० प १७ । उ २ । स् १३ । पृ० ४३८

तिर्थेच के कृष्ण यावत् शुक्ल खुओ लेश्या होती है। '१० एकेन्द्रिय में

'१० एकान्द्रय म (क) एगिदियाणं भंते! कह लेस्साओ पन्नताओ ? गोयमा चत्तारि हेस्साओ

पन्नत्ताओ, तंजहा — कण्डलेस्सा जाव तेकलेसा ।

— पष्ण ० प० १७ । उर | सू० १३ | ५० ४३ न् — भग० श १७ । उर १ प्र १२ | ५० ७६१

एकेन्द्रिय के चार लेरया होती है, यथा — कृष्णलेरया, नीललेरया, कापोतलेरया, तेजोलेरया।

'११ पृथ्वीकाय में

(क) पुढविकाइयाणं भंते ! कह लेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! एवं चेव (जहा एगिदियाणं)।

— पेक्वा० प १७ | उ २ | स् १३ | प्रु० ४३८

(ख) (पुढिबकाइया) तेसिणं भंते ! जीवाणं कह लेस्साओ पननताओ ? गोयमा ! चत्तारि लेस्साओ पन्नताओ, तंजहा—कण्हलेस्सा, नीललेस्सा काऊलेस्सा तेऊलेस्सा ।

-- भग० श १६ । उ३ । प्र २ । पू० ७८२

(ग) असुरकुमाराणं चत्तारि लेस्सा पन्नत्ता, तंत्रहा—कण्डलेस्सा नीललेस्सा काऊलेस्सा तेऊलेस्सा प्वं जाव धणियकुमाराणं एवं पुढविकाश्याणं।

— ठाण० स्था ४ । उ ३ । सू ३६५ । पृ० २४०

(घ) भवणवहवाणमंतर पुढविक्षाउवणस्सङ्काङ्याणं च चत्तारि लेस्साक्षो ।

ठाण० स्था २ । च १ । स ७२ । प्र०१८४

पृथ्वीकाय के जीवो में चार लेश्या होती है, यथा—कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापीत-लेश्या, तेजीलेश्या।

(च) ( पुढविकाइए णं भंते ! जे भविष पुढविकाइएसु उवविज्जित्तए ) चत्तारि छस्साओ ।

—भग० श २४ । च १२ । म ४ । ए० ८२६

पृथ्वीकाय में उत्पन्न होने योग्य पृथ्वीकायिक जीवों में चार लेश्या होती है।

(क्ष) (पुढविकाइए जं सन्ते ! जे भविए पुढविकाइएसु स्वविक्तिए ) सो चैव अप्यका जडन्नकाळडिईओ जाओ × × लेस्साओ विन्ति ।

— भग्र शास्त्र । स्ट १२ । मान् । प्रे॰ स्ट ॰

पृथ्वीकाय में उत्पन्न होने योग्य जघन्य स्थितिवाले पृथ्वीकायिक जीवों में तीन लोजपाहोती है।

(ज) असुरकुमाराणं तओ लेस्साओ संकिल्हिं।ओ पन्नत्ताओ, तंज्ञहा—कण्ह-लेम्सा तीललेस्सा फाऊलेस्सा × × एवं पढिनकाइयाणं ।

— ठाण० स्था३ । उ१ । स्र्रदर । पृ०२०५,

पृथ्वीकाय में तीन संक्लिष्ट लेश्या होती है, यथा—कृष्ण, नील, कापोतलेश्या।

'११'१ सूहम पृथ्वीकाय में

(सुहुम पुढविकाइया) तेसिणं अंते ! जीवाणं कह लेस्साओ पन्नताओ ? गोयमा ! तिन्नि लेस्साओ पन्नताओ, तंजहा—कण्हलेस्सा, नील्लेस्सा काऊलेस्सा ! —जीवा० प्रति १। स १३ । प्र० १०६

सुहम पृथ्वीकाय के जीवों में तीन लेर्या होती हैं, यथा —कृष्ण, नील, कापीत लेर्या ।

चार लेश्या होती है।

'११'३ स्निग्ध तथा खर प्रध्वीकाय में

(स**ण्हवायर** पुढविकाइया ; खरवायर पुढविकाइया ) चत्तारि लेस्साओ ।

—जीवा॰ प्रति १। सू १५। पृ० १०६

स्निक्ध तथा खर बादर पृथ्वीकाय में कृष्णादि चार लेश्या होती है।

·११'४ अपर्याप्त बादर पृथ्वीकाय में

चार लेश्या होती है।

'११'५ पर्याप्त बादर पृथ्वीकाय में

तीन लेश्या होती है।

'१२ अप्काय में

(क) भवणवइवाणमंतर पुढविआउवणस्सइकाइयाणं च चत्तारि लेस्साओ ।

— ठाण० स्था २ | उ १ | सू ७२ | पू० १८४

(स) आउवणस्सइकाइयाणवि एवं चेव ( जहा पुढविकाइयाणं )।

---पण्ण० प १७ | उ २ | सू १३ | **४०** ४३८

(ग) आउकाइया × × एवं जो पुढिविकाइयाणं गमो सो चेव भाणियञ्चो ।

—भग० श १६ । हा ३ । म १७ । ए० ७८२-८३

```
(घ) असुरकुमाराणं चत्तारि हेस्सा पन्नता, तंत्रहा—कण्हहेस्सा नीढहेस्सा
काऊलेस्सा तेऊलेस्सा × × एवं × × आ उवणस्मङ्काङ्गाणं ।
                                    — ठाण० स्था ४ । उ ३ । सु ३६५ । पृ० २४०
     अपकाय के जीवों में चार लेश्या होती हैं।
     (क)अस्रकुमाराणं तओ लेस्साओ संकिल्हाओ पन्नत्ताओ,तंजहा—कण्हलेस्सा
नीळलेस्सा काऊलेस्सा × × एवं पढविकाइयाणं आखवणस्सइकाइयाणं वि ।
                                    —ठाण० स्था ३ । च १ । स. १८१ । प्र० २०५
     अपकाय में तीन संक्लिष्ट लेश्या होती है।
'१२'१ सूच्म अप्काय में
     ( सुहम आउकाइया ) जहेव सुहम पुढविकाइयाणं।
                                           — जीवा० प्रति १। स. १६। प्र० १०<u>६</u>
     सूच्म अपुकाय में तीन लेश्या होती है।
'१२'२ वादर अपकाय में
     ( बायर आउकाइया ) चत्तारि लेस्साओ ।
                                           -- जीबा० प्रति १। स १७। प्र० १०६
     बादर अपकाय में चार लेक्या होती है।
'१२'३ अपर्याप्त बादर अपकाय में
     चार लेश्या होती है।
'१२'४ पर्याप्त बादर अपकाय में
     तीन लेश्या होती हैं।
 '१३ तेउकाय में
     (क) ते उबाउवेड दियते इंदियच अरिदियाणं जहा नेरहथाणं ।
                                      ---पण्ण पद १७ । उ २ । सु १३ । प्र० ४३८
      (ख) तेउवाउबेइंदियतेइ दियचउरिंदियाणं वि तश्रो लेस्सा जहा नेरहयाणं ।
                                     — ठाण० स्था ३ । उ १ । सु १८८ । ए० २०५
      (ग) तेउवाउवेइ दियतेइ दियच उरिदियाणं तिन्नि लेस्साओ ।

 ठाण० स्था २ । च १ । सु ७२ । पू० १८४

      तेजकाय में तीन लेश्या होती है।
```

पृथ्वीकाय में उत्पन्न होने योग्य तेउकायिक बीव में तीन लेश्या होती है।

(घ) जह ते उक्काइएहिंतो (भविष पुरुविकाइएस) उक्कार्जात 🗸 ×विन्ति सेन्साओ।

--- भग० श० २४। उ १२। प्र १६। प्र० ८३१

```
'१३'१ सूच्य तेलकाय में
     (सहम तेउकाइया ) जहा सहम पुढविकाइयाणे।
                                          - जीवा॰ प्रति १ । स<sub>.</sub> २४ । पृ॰ ११०
     सदम तेजकाय में तीन लेश्या होती है।
'१३'२ बादर तेलकाय में
     ( बायर तेउकाइया ) तिस्नि छेस्सा ।
                                          — जीवा॰ प्रति १। स. २५। पृ॰ १११
     बादर तेरकाय में तीन लेश्या होती है।
*१४ वायुकाय में :--
     हेखो जपर तेलकाय के पाठ ( '१३ )
     तीन लेश्या होती है।
'१४'१ सूहम बायुकाय में
     ( सहम वाउकाइया )-जहा तेउकाइया ।

 जीवा० प्रति १। स. २६। प्र०१११

     सुद्रम बायुकाय में तीन लेज्या होती है।
'१४'२ बादर वायुकाय में
     (बायर बाउकाइया ) सेसं तं चेब (सुहम बाउकाइया )।
                                          — जीवाश्मति १। स्२६। पृश् १११
      बादर वायुकाय में तीन लेश्या होती है।
·१५ वनस्पतिकाय में
     (क) आ उवणस्सङ्काङ्याणवि एवं चेव ( जहा पुढविकाङ्याणं )।
                                      -- पण्ण ० प १७ । उ २ । सु १३ । पृ० ४३८
      (ख) असुरकुमाराणं चत्तारि लेखा पन्नता, तंत्रहा कण्हलेखा नीललेखाः
काउन्हेस्सा तेउन्हेस्सा ×× एवं × × आडवणस्सइकाइयाणे ।
                                  — ठाण० स्था० ४ | च ३ | स् ३६४ | ४० २४०
      (ग) भवणवड्वाणमंतरपुढविआववणस्यङकाङ्याणं च चत्तारि लेम्साक्ष्रो ।
                                     — ठाण० स्था २। उ१। स्७२। पृ०१८४
      वनस्पतिकाय के जीवों में चार लेश्या होती है।
     (घ) असुरकुमाराणं तओ लेम्साओ संकिलिहाओ पन्नताओ, तंजहा-कण्हलेस्सा
नीउछेस्सा काऊछेस्सा ×× एवं पृहविकाइयाणं आउवणस्सइकाइयाणं वि ।
                                    —ठाण० स्था ३। उ १। सु१८२। प्र० २०५
      बनस्पतिकाय में तीन संक्लिप्ट लेक्या होती है।
```

'१५'१ स्हम बनस्पतिकाय में

अवसेसं जहा पृढविकाइयाणं ।

— जीवा॰ प्रति १ । सू १⊏ । पृ० १०६

सूक्म वनस्पतिकाय में तीन लेश्या होती है।

'१५'२ वादर वनस्पतिकाय में

(बायर बणस्सडकाड्या ) तहेब जहा बायर पढिविकाइयाणं ।

जीवा० प्रति १ । सू २१ । पृ० ११०

बादर वनस्पतिकाय में चार लेश्या होती है।

'१५'३ अपर्याप्त बादर वनस्पतिकाय में

चार लेश्या होती है। पाठ नहीं मिला।

'१५'४ पर्याप्त बादर वनस्पतिकाय में

तीन लेश्या होती है। पाठ नहीं मिला।

'१५'५ प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकाय में

चार लेश्या होती है। पाठ नहीं मिला।

'१५'६ अपर्याप्र प्रत्येक बादर वनस्पतिकाय में--

चार लेक्या होती है। पाठ नहीं मिला।

'१५'७ पर्याप्त प्रत्येक बादर बनस्पतिकाय में---

तीन लेश्या होती है। पाठ नहीं मिला।

'१५'८ साधारण शरीर वादर वनस्पतिकाय में

तीन लेश्या होती है। पाठ नहीं मिला।

'१५'१ उरपल आदि दस प्रत्येक बादर वनस्पतिकाय में

(क) ( उप्पटेट्सं एकश्तर ) ते णं भंते ! जीवा कि कण्हरेसा नीडरुसा काउरुसा तेडरुसा १ गोयमा ! कण्हरेसे वा जाव तेडरुसे वा कण्हरुस्सा वा नीडरुस्सा वा काउरुस्सा वा तेडरुसा वा अहवा कण्हरुसे य नीडरुस्से य एवं एए दुयासंजोग-तियासंजोगचनकसंजोगेणं असीइ भंगा भवंति ।

भग० श ११। छ १। स् १३। पृ० २२३

उत्सल जीव में चार लेश्या होती हैं। उत्सन का एक जीव कृष्णलेश्या वाला यावत् तेजोलेश्या वाला होता है। अथवा अनेक जीव कृष्णलेश्या वाले, नीललेश्या वाले होते हैं, अथवा एक कृष्णलेश्या वाला तथा एक नीललेश्यावाला होता है। इस प्रकार द्विकसंयोग, जिकसंयोग, तथा चतुष्कसंयोग से सब मिलकर अस्सी भागे कहना। एक पत्री उत्सल वनस्यति-काय में प्रथम की चार लेश्या होती है। एक जीव के चार लेश्या, अनेक जीवों के भी चारलेखा के चार भागे—कुल प भागे! दिकसंयोग में एक तथा अनेक की चउभंगी होती है। इल्लादि चार लेखा के खः दिकसंयोग होते हैं। उसको यूवींक चउभंगी के ताथ गूणा करने से दिकसंयोगी २४ विकल्प होते हैं। चार लेखा के जिकसंयोगी प विकल्प होते हैं। उसको यूवींक चउभंगी के साथ यूवा करने से जिकसंयोगी के ३२ विकल्प होते हैं। तथा चत्रकरंगी के ३६ विकल्प होते हैं। तथा चत्रकरंगी के ३६ विकल्प होते हैं। तथा

(स) ( साळुए एगपत्तर ) एवं उप्यळुद्देसन बत्तव्वया १ अपरिसेसा भाणियव्या जाव अर्णतस्वतो ।

— भग० श ११। उ २। प्र १। ए० ६२५ एक पत्री उत्पक्त की तरह एक पत्री शालक को जानना।

एक पत्र उत्पन्न का तरह एक पत्रा शालुक को जानना।

(ग) (पळासे पगपत्तर) लेसासु ते णं भंते! जीवा किं कल्हलेसा नीळलेसा काउलेस्सा ? गोयमा ! कण्डलेस्से वा नीळलेस्से वा काउलेस्से वा ळळवीसं भंगा, सेसं तं चेव । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥

—भग० श ११ । उ३ । प्र २ । पृ० ६२५

एकपत्री पलास वृक्ष में प्रथम तीन लेक्या होती है। एक और अनेक जीव की अपेक्षा से इसके २६ विकल्प जानना।

(घ) (कुंभिए एगपत्तए) एवं जहा पळासुद्देसए तहा भाणियव्वे।

---भग० श० ११। उ४। प्र १। पृ० ६२५

एकपत्री पलाम की तरह एकपत्री कुंभिक में तीन लेश्या, २६ विकल्प होते हैं।

(क) (नाळिए एगपत्तपः) एवं कुंभिउद्देसग वत्तव्वया निरविसेसं भाणियव्वा। --भग० श०११ । उ. ५ । प्र.१ । प्र.९ ६२५

एक पत्रे नालिक वनस्पति में एकपत्री कुंभिक की तरह तीन लेश्या इच्छित विकल्प होते हैं।

(च) ( पडमे ) एवं उप्पळुदेसग वत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा ।

— भग० श० ११। उ६। प्र १। पृ० ६२५

एकपत्री पद्म बनस्पतिकाय में उत्पल की तरह चार लैश्या तथा अस्सी भागे होते हैं।

(छ) (कन्निए) एवं चेव निरवसेसं भाणियव्वं।

— मग० श० ११। उ७। प्र १। प्र० ६२५

एक पत्री कर्णिका वनस्पतिकाय में उत्पल की तरह चार लेश्या, अस्मी विकल्प होते हैं। (ज) (निळिणे) एवं चेव निरिवसेसं जाव अर्णतस्वती।

— भग० श० ११। उ. ८। प्र. ६२५

एक पत्री निलन वनस्पतिकाय के उत्पत्त की तरह चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते  $\pmb{\xi}$ ।

१५.२० शालि, बीहि आदि वनस्पतिकाय में

(क) इनके मूल में

साली बीही गोधूम-जाव जवजवाणं × × जीवा मूळताए—ते णं संते ! जीवा कि कण्डलेस्सा नीललेस्सा काऊलेस्सा छव्यीसं संगा।

---भग० श० २१। व १। उ १। प्र १। पृ० ⊏११

शालि, बीहि, गोधूम, यावत् जवजव आदि के मूल के जीवों में तीन लेरूया और खब्बीस विकल्प होते हैं।

(ख) इनके कंद मैं

तीन लेक्या, २६ विकल्प होते हैं।

(ग) इनके स्कन्ध में

तीन लेश्या, २६ विकल्प होते हैं।

(घ) इनकी त्वचा में

तीन लेश्या, २६ विकल्प होते हैं।

(छ) इनकी शास्त्रा में

तीन लेश्या, २६ विकल्प होते हैं।

(च) इनके प्रवाल में

तीन लेज्या, २६ विकल्प होते हैं।

(छ) इनके पत्र में तीन लैश्या, २६ विकल्प होते हैं।

(ज) इनके पुष्प में

एवं पुफ्फे वि उद्देसओ, नवरं देवा उववञ्जंति जहा ७५५ छुद्देसे चत्तारि लेस्साओ, असीड भंगा।

चार लेश्या-तथा अस्सी विकल्प होते हैं क्योंकि इनमें देवता उत्पन्न होते हैं।

(भा) इनके फल में

जहा पुष्फे एवं फले वि उद्देसको अपरिसेसो भाणियच्यो ।

फल में भी पुष्प की तरह चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते हैं।

(ञ) इनके बीज में

एवं बीए वि उहें सओ।

बीज में भी पुष्प की तरह चार लेश्या तथा अस्ती विकल्प होते हैं।

— भग० श २१। व १। उर से १०। प्र १। पृ० ८११

'१५'११ कलई आदि वनस्पतिकाय में

कलाय-प्रसूर-तिख-सुग्ग-मास-निष्कायकुळत्य-आिळसदंग-सहिण-पिळमेथगाणं × × एवं मुखादीया दसवहे सगा भाणियन्या जहेव साळीणं निरवसेसं तहेव ।

— भग० श २१। व ३। उ१ से १०। प्र०१। प्र०८११

कलाई, मस्र, तिल, मूंग, अरहड, बाल, कलत्यी, आलिसंदक, सटिन, पालिसंयक, बनस्पति के मूल, कन्द, स्कन्थ, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र में तीन लेश्या तथा २६ विकल्प तथा पुष्प-फल-बीज मे चार लेश्या तथा अस्मी विकल्प होते हैं।

१५. १२ अलसी आदि वनस्पतिकाय में

अह भंते ! अर्थास कुसुंभ-कोइस कंगु-राख्य-तुबरी-कोदूसा-सण-सिरसव-मूख्यवीयार्ण × थर्च पत्थ वि मूखादीया दस उद्देसगा जहेव साखीर्ण निरवसेसं तहेव भाणियर्थ्य ।

—भग∘ श २१। व ३। उ १ से १०। प्र १। प्र∘ ८११

अलसी, कुमम्म, कोहन, कांग, राल, कुनेर, कोहमा, मण. सरमन, मूलकवीज बनस्पति के मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, ग्राखा, प्रवाल, पत्र में तीन तेर्या तथा २६ विकल्प होते हैं तथा पुष्प-कल-बीज में चार तेर्या तथा अस्सी विकल्प होते हैं।

१५:१३ बांस आदि वनस्पतिकाय में

अह भंते ! वंत-वेणु-कणग कक्कावंत-चारुवंत-दणडा-कुडा-विमाचण्डा-वेणुगा-कक्काणीणं × × एवं एत्यवि मुखादीया दस उद्देसगा जहेव साखीणं, नवरं देवो सम्बत्य वि न वववज्जद, तिन्नि लेसाओ, सञ्बत्य वि क्षृत्वीसं मंगा।

—भग०श २१ | व ४ | पृ० ⊏१२

बांस, बेणु, कनक, ककविंश, चारूवंश, दण्डा, कुडा, विमा, चण्डा, बेणुका, करूवाणी, इनके मूल पावत् बीज में तीन लेरुवा तथा खब्बीम विकरूप होते हैं। १४:१४ इक्क बादि बनस्पतिकाय में

अह भते ! उन्तु-रुन्तु वाडिया चीरणा-रुक्कः भमास-सुंठि-सत्त-वेत्त-तिमर-सयपोरग-नडाणं × पर्व जहेव वंसवम्गो तहेव, एत्य वि मृद्धादीया दस उद्देसगा, नवरं खंधुद्देसे देवा उववञ्जति, चत्तारि हेस्साओ पन्नस्ता।

—भग० श २१। व ५। पु० ८१२

इसु, इसुवाटिका, बीरण, इक्कडममास-सूंठ-शर-वैत्र-तिमिर-सवपोरग-नत — इनके रुकम्भ बाद मूलादि में तीन लेखा, २६ विकल्प तथा स्कन्ध में चार लेखा तथा अस्ती विकल्प कोते हैं। '१५:१५ सेडिय आदि तृण विशेष वनस्पतिकाय में

अह भेते ! सेडिय-भेतिय दन्भ-कोतिय-दन्भकुस-पत्र्यग पादेइङ-अरुज्जुण-आसा-ढग रोहिय - समु-अवलीर-सुस गरंड-कुरुकुंद-करकर-सुंठ - विभंगु - महुरयण-युरग -सिप्पिय-सुकेळितगाणं × × पर्व एत्य वि इस उद्देसगा निरवसेसं जहेव वंसवग्गो ।

—भग० श २१ । व ६ । पृ० ८१२

सेडिय, मंतिय ( मंडिय ), दर्य, कोतिय, दर्यकुछ, पर्वक, पोदेइल ( पोइटहल ), अर्जुन ( अंजन ), आपाटक, रोहितक, समु, तक्खीर, भ्रुम, एरण्ड, कुरुकंद, करकर, सूंड, विभंग, मधुरयण ( मधुवयण ), युग्ग, शिल्पिक, सुकंतितृण— इनके मृल यावत् बीज में तीन नेप्रया तथा २६ विकल्य होते हैं।

'१५'१६ अभ्ररूह आदि बनस्पतिकाय में

अह अते ! अब्भक्तः वायण-हरितग-तंदुलेज्ज्ञा-तण-वल्शुल-पोरग-मङ्जारयाई-विहि-पालकः दापिप्पलिय-दिव्य-सोत्थय-सायमंडुकि-मूलग-सरिसव - अंबिलसाग-जियंतगाणं × × एवं एत्य वि इस उद्देसगा जहेव वंसवस्मो।

---भग० श २१। व ७। पृ० ८१२

अभ्रहह, वायण, हरितक, तादलजो, तृण, बत्युल, पोरक, मार्जारक, बिल्ल, (चिल्ल), पालक, दर्गापप्पली, बिच्च ( दवीं ), स्वत्तिक, शाकमंदुकी, मुलक, सरमब, अंविलशाक, जियंतग---इनके मूल यावत् बीज मे तीन लेर्या तथा २६ विकल्प होते हैं।

'१५'१७ तुलसी आदि वनस्पतिकाय में---

अह भेते ! तुस्त्सी-कण्ह-दराल-कणेण्या-अद्या-च्यणा-चोरा-जीरा-दमणा-ग्रुरुया-इ'दीवर-सयपुप्फाणं × × एत्थ वि दस उद्देसगा निरवसेसं जहा वंसाणं ।

— भग० श २१ | व द | पृ० द१२

तुलसी, कुम्ण, दराल, फणेज्जा, अक्जा, चृतणा, चोरा, जीरा, दमणा, मदया, इंदीवर, शतपुष्प — इनके मूल यावत् बीज में तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते हैं।

'१५'१८ ताल तमाल आदि वनस्पतिकाय में

अह अंते ! ताल तमाल तक्किल तेतिल साल सरला सारास्त्राणं जाव देवति कदिल कंदिल नम्मत्रक्य गुंतरुक्य । लंदा के वित्त प्रतिक स्वाप्त स्वाप्

— भग० श २२। व १। पृ० **८१**२

ताड, तमाल-तक्कालि, तेतिल, नाल, देवदार, सारमाल यावत् केतकी, केला, कंदली, चर्मकृक्ष, गुंदक्क, हिराकृक्ष, लवंगकृक, सुपारीकृक्ष, खजूर, नारिकेल —इनके मूल, कंद-स्कम्भ, त्वचा (ब्राल) शाखा में तीन लेक्या तथा ३६ विकल्य होते हैं। अवशेष—प्रवाल, पत्र, पण्य, फल, बीज में चार लेक्या तथा अस्पी विकल्य होते हैं।

'१५'१६ लीमडा, आम्र आदि वनस्पतिकाय में

अह भंते ! निर्ववजंबुकोसंवतालअंकोल्लपील्लसेल्लस्हमोयइमाल्लुयववलप्राः सकरंजपुतंजीवगरिदुबहेडगहरियगभल्लाय उंबरियलीरणिधायइपियालपूर्वणिवाय-गसेण्हयपासियसीसवअयसिपुण्णागनागरुक्ससीवण्णअसोगाणं एएसि णं जे जीवा मूलताए वक्समेति एवं मूलादीया इस उद्देसगा कायव्या निरवसेसं जहा तालवग्गो।

---भग० श २२। व २। पृ० ८१२-१३

निम्म, आम्न, जांब्न, कोशांब, ताल, अंकोख, पील, सेल्न, सांक्ष्म, मोचकी, मालक, बकुल, पलाश, करंज, पुवजीवक, अरिस्ट, बहेड़ा, हरड, मिलामा, उन्नेमरिका, झीरिणी, धावडी, प्रिवाल, पूर्विनम्ब, संक्ट्य, पास्मिय, मीमम, अवसी, नागकेसर, नागड्झ, श्रीपणीं, अशोक इनके मूल, कंड, नकंघ, त्वना, शाखा में तीन लेक्या तथा २६ विकल्प होते हैं। अवशेष—धवाल, पत्र, एप्य, फल, बीज में चार लेक्या तथा आसी विकल्प होते हैं।

१५'२० अगस्तिक अ।दि वनस्पतिकाय में

अह भंते ! अस्थियानितुयबोरकविदुभंवादगमाउर्किगविल्छआमलगफणसदा-दिमआसथर्वदरब्दगणगोहनेदिकस्विप्यलिसतरिज्ञस्वुकस्वकार्श्वदिरकुच्छुभरिय-देवदालितिलगल्यस्वादेसिरिससस्तवणगदिवणग्लोदध्यवंद्यण अञ्जुणणीयकुद्धग-कर्त्ववाणं वर्णसि णं से जीवा मूल्ताए वक्कमंति ते णं भंते । एवं वस्य वि मूलादीया दस सहस्राग तालवगमारिता णेयस्वा जाब बीर्य ॥

-- भग० श २२। व २। पृ० ८१३

अमन्तिक, तिदुक, बोर, कोठी, अम्बाडम, बीजोर्स, विस्त, आमलक, पनस, दाडिम, अर्चवय (पीएल), वंबर, वड, न्यमोध, निन्दकुल, पीपर, सतद, प्लाइकुल, काकोडुम्बरी, कन्दुम्मरी देवरालि, तिलक, लकुन, क्रमोध, चिरिय, सामर्था, द्रिपियं, लोभक, धव, चन्दन, अर्जुन, गीप, कुटन, कदम्म—इनके मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाला में तीन लेश्या तथा दह विकरण होते हैं। अन्दोप—प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल, बीज में चार लेश्या तथा अस्ती विकरण होते हैं।

'१५'२१ वेंगन आदि बनस्पतिकाय में---

अह भंते ! बाईगणिअङ्ग्ष्पेंडइ एवं जहा पण्णवणाए गाहाणुतारेण णेयव्यं जाव गंजपाबङ्गवासिअंकोङ्गाणं एएसि णंजे जीवा मूळताए बक्कमंति एवं प्रथा वि मूळादीया इस बहेसगा तालवग्गसरिसा णेयव्या जाव बीयंति निरवसेसं जडा वंसवग्गो।

मग० श० २२। व ४। पु० ८१२

वेंगन, अल्लाड, (मल्लई) पोडड, [पुंडकी, कच्लुरी, जामुमचा, रूपी आढकी, नीली, बुलमी, मातुलिंगी. कस्तुमरी, पिप्पलिका, अल्लामी, ब्ल्ली, काकमाची, वृच्चु पटोल कंदली, विज्ञ्या, बर्खुल, वदर, पत्तउर, सीयउर, जबसय, निस्तुंडी, कस्पुवि, अर्थाई, तल्लडाः शत्त्र, पाव, कासमर्व, अस्याडग, श्वामा, सिन्दुवार करमर्व, अट्स्पर, करीर, ऐरावय, महिस्य, जाल्लय, भालम, परिली, गजभारियी, कुच्यकारिया, मंडी, जीवस्वी, केतकी ] गंज, पाटला, यागी, अंस्कोल—इनके मूल यावत् यीज में तीन लेश्या तथा २६ विकल्प हांते हैं।

'१५'२२ मिरियक आदि वनस्पतिकाय मे---

अह भन्ते ! सिरियकाणवनात्यिकोरंटगर्बधुत्रीवगमणोज्ञा जहा पण्णवणाए पढमपर गाहाणुसारेणं जाव नलणी य कुंदमहाजाईणं एएसिणं जे जीवा मुलत्ताए वक्कांति एवं एत्थ वि मुलादीया दस उद्देसगा निरवसेसं जहा सालीणं॥

—भग० श २२। व ५। पृ० ८१३

मिरियक, नवमालिका, कोरंटक, बन्धुतीबक, मणांव्जा, (पिश्च, पाय, कणेर, कुत्त्रय, मिंदुबार, जाती, मोगरो, पृषिका, मिल्लका, वामन्ती, बन्धुल, क्ल्युल, सेवाल, मन्धी, मृग दिनका, चम्पक जाति, ) नवणीरपा, कूंद, महाजाति—इनके मृल यावत् पत्र में तीन त्रेश्या तथा ६६ विकल्प होते हैं। पुष्प, फल, बीज में चार तेश्या तथा अस्मी विकल्प होते हैं।

'१५'२३ पृसफलिका आदि वनस्पतिकाय में—

अह संते ! पूसफिककािंगीवृंबीतउसीएलाबाकुंकी एवं पयाणि व्हिर्यव्याणि पण्यावणा गाहाणुसारेणं जहा तालबम्गे जाब दिघिकोह्नहकाकिलसोक्किष्ठकावेदिणि एएसि जं जे जीवा मूल्याए बक्कमित एवं मूलादीया दस उद्देसगा कायब्बा जहा तालबम्गो, जबरं कडाइसे ओगाहणाए जहण्णेणं अंगुल्स्म असंखेळाड्समां उक्कोसेणं घणुहपुहुतं, ठिई सन्बत्य जहण्णेणं अन्तोग्रहुतं अक्कोसेणं वासपुहुतं सेसं तं चेव ।

--- भग० श० २२। व ६। पृ० ८१३

प्तफलिका, कालिगी, तुबढी, जपुषी, एलवाल्ंकी, ( घोषातकी, पण्डोला, पंचागुलिका नीली, कण्डुह्या, कट्टुह्या, कंकोडी, कारेली, तुअगा, क्रयथाय, वागुलीया, पाववसी, देवदाली, अफोया, अतिमुक्त, नागलता, कृष्णा, सुरक्ती, संपद्दा, सुयममा, जानुवच, कुविवस्त्री, मुदिया, द्राक्षना बेला, अम्यावस्त्री, सीरविदारिका, अयन्ती, गोपाली, पाणी, मामावस्त्री, गुंचा-बस्त्री, क्ष्यक्षाची, ग्रायिन्द्र, गोच्छिनया, पार्याक्तिका, मालुका, अञ्चनकी) रिषपुष्पिका, काकति, भोकति, अकंबोदी—रनके मूल, करं, स्कन्य, त्वचा (क्षाल), शाला में तीन लेश्या तथा २६ विकल्य होते हैं। अवशेष—प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल बीज में चार लेश्या तथा अस्ती विवरूत होते हैं।

अंक १६.६ से ११६.२३ तक में वर्णित वनस्पतियाँ —प्रत्येक वनस्पतिकाय हैं।

'१५'२४ आलक आदि माधारण वनस्पतिकाय में —

रायितिहै जाव एवं वयासी— अह मेते ! आख्यमूलगर्सिगवेरहालिहरू स्वकंड-रियज्ञारु ज्ञीरिवरालिकि हुकुंदुक एक उडड समहप्रयुक्त महर्सिगिणिक हासप्युम्पेया छिण्ण रुहावीयरुहाणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमेति एव मूलादीया इस उद्देसगा कायव्या वंसवगासरिसा ।

— भग० श २३। व १। पृ० ८१३

आलुक, मूला, आडु, हलरी, रुद, कब्बरिक, औरं, श्लीरीवराली, किही, कुन्दु, कुम्ज, कब्सु, मधु, पयला, मधुर्मिगी, निरुद्दा, सर्पसुमन्धा, ख्रिन्नव्हा, बीजवहा — इनके मूल यावत् बीज मे तीन लेर्या तथा २६ विकल्प होते हैं।

'१५'२५ लोही आदि वनस्पतिकाय में--

अह भन्ते ! लोहीणीहूथीहूथिभगाअस्सकण्णीसीहरूणीसीउंढीमुसंढीणं एर्यास णंजे जीवा मूल्ताए वक्कमंति एवं पत्थ वि दस उद्देसगा जहेब आलुयबग्गो।

—भग० श २३। व २। ५० ८१४

लोही, नीहू, धीहू, धिमगा, अश्वकणी, मिहकणी, सीउंडी, सुसूंडी—इनके मूल यावत् बीज में तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते हैं।

'१५'२६ आय आदि वनस्पतिकाय में ---

अह भंते ! आयकायकुरुणकुंदुरुक्क अवेहलियसफासञ्जाल तांबाणियकुमाराणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए एवं एत्थ वि मूलादीया दस उद्देसगा निरवसेसं जहा आलुक्गो।

— भग० श० २३। व ३। प्र० ८१४

आय, काय, कुहुवा, कुन्हुरुक्क, उच्वेहलिय, सक्ता, रेज्जा, खुवा, वंशानिका, कुमारी— इनके मूल यावत बीज में तीन लेश्या तथा कुन्दीम विकल्प होते हैं। '१५'२७ पाठा आदि वनस्पतिकाय में---

अह भंते! पाढासियबार्जुक्तिमहुररसारायर्वाक्रपञ्जासोंहरिदेतिषंडीणं एएसि णं जे जीवा मुळ० एवं एत्य वि मुळादीया दस उद्देसगा आळ्यवगसरिसा।

— भग० श० २३। व ४। पृ० ⊏१४

पाठा, मृगवालुंकी. मधुरस्सा, राजवक्षी, पद्मा, मोदरी, दंती, चण्डी—इनके मूल यावत् बीज में तीन लेश्या तथा खुब्बीस विकल्प होते हैं।

'१५'२८ मापपणीं आदि वनस्पतिकाय में --

अह भेते ! मासपण्णीमुमपण्णीजीवगसरिसवकरेणुवकाओिख्लीरकाकोिख-भंगिणहिकिसिरासिभद्दमुन्द्वणंगख्दपओयिकणापउळपादेहरेणुवाळोहीर्ण-एएसि णं जे जीवा मुळ० एवं एत्य वि इस बहेसमा निरवसेसं खाळुववमासरिसा ॥

— भगः शः २२। व ५ पृः ८२४ मानवर्णी, सुदगपर्णी, जीवक, गरमव, करंणुक, काकोली, क्षीरकाकोली, भगी, वही, कृमिराशि, भद्रसुस्ता, लांगली, पट्य, किण्णा-पटलयः पाट, हरंणुका, लोही — इनके मूल यावत् यीज में तीन लेश्या तथा खुळ्यीन विकल्प होते हैं।

एवं एत्थ पंचमु वि वमोमु पन्नासं उद्देसगा भाणियन्त्रा सन्दत्थ देवा न उद-वञ्जीति तिन्नि लेस्साओ । सेवं भंते ! २ चि

— মৰা০ হা০ ২३। বৃ০ নং४

उपरोक्त ('रथ'२४ से 'रथ'२८ तक ) साधारण वनस्पतिकाय के जीवों में तीन लेख्या होती है ; क्योंकि इसमें देवता उत्पन्त नहीं होते हैं । 'रह डीन्टव में —

(क) तेखबाडवेड दियतेड दियचउरिदियाणं जहा नेरडयाणं :

— पण्णा० प १७ । उ २ । प्र १३ । प्र० ४३८

(ख) (बेइ दिया) तिन्निहेस्साओ ।

—जीवा० प्रति० १। सु२८ । पृ० १११

(ग) तेउवाउवेइ दिय तेइ दियचवर्ति दियाणं वि तक्षोलेस्सा जहा नेरइयाणं ।

— ठाण० स्था ३ । उ१ । स्१८८ । पृ० २०५

(घ) तेउबाउवेइ दियतेइ दियचउरिंदिया णं तिन्निहेसाओ।

——ठाण० स्था २ | च १ | सू५१ | पृ०१८४ द्वीन्द्रिय में तोन लेक्या होती है |

'१७ त्रीन्द्रिय में —

देखो जपर द्वीन्द्रिय के पाठ ( '१६ ) तीन लेश्या होती है।

'१८ चत्रसिंद्रिय में-

देखी ऊपर द्वीन्द्रिय के पाठ ( '१६ ) तीन लेश्या होती है।

'१६ तिर्येख पंचेन्द्रिय में---

(क) पंचित्रियतिरिक्स जोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! छल्लेसा—कण्हलेस्सा जाव सक्लेस्सा ।

—पण्ण० प १७ । उ २ । सु १३ । पृ० ४३⊏

(स) पंचिद्वियतिरिक्स जोणियाणं छ लेस्साओ पन्नताओ, तंजहा—कण्ह-लेस्सा जाव सुक्कलेस्सा।

— ठाण० स्था६ । स् ५०४ । पृ० २ ३२

(ग) पंचिद्यतिरिक्खजोणियाणं मणुस्साणं छल्लेस्साओ ।

—ठाण० स्था २ । उ १ । सु० ५१ । प्र०१८<sub>४</sub>

तिर्यक्ष पंचेन्द्रिय के **छ** लेश्या होती है यथा — कृष्णलेश्या यावत् शुक्ललेश्या । संक्लिष्टलेश्या तीन होती है—-

(घ) पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं तओलेस्साओ संकिल्हाओ पन्नताओ, तंज्ञहा—कण्डलेस्सा, नीललेस्सा, काऊलेस्सा।

— ठाण० स्था ३ । उ १ ।स १८१ । प्र० २०५

तिर्यंच पंचेन्द्रिय में तीन मंक्लिप्ट लेश्या होती है—यथा—कृष्ण, नील, कापंत । असंक्लिप्ट लेश्या तीन होती है—

(इ) पॅचिदियतिरिक्खजोणियाणं तओलेस्साओ असंकिल्टिराओ पन्नत्ताओ, तंजहा—तेजलेस्सा, पक्तलेस्सा, सक्कलेस्सा।

ठाण० स्था३ । उ१ । स्१⊏१ । पृ०२०५

तिर्यंच पंचेन्द्रिय में तीन अर्धाक्लष्ट लेश्या होती है यथा—वेत्रोलेश्या, पद्मलेश्या, ग्रुक्ललेश्या।

'१६'१ तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय के विभिन्न भेटों में —

- (क) ( खहबरपंचिववितिस्त्वजोणियाणं ) एएसि ण अते ! जीवाणं कर्-हेस्साओ पन्नताओ १ गोयमा ! झ्रुल्डेसाओ पन्नताओ, तंजहा – कण्हुलेस्सा जाव सुक्त्येस्सा ।
- (ख) ( भुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्सजोणियाणं ) एवं जहा स्नहयराणं तद्वेव ।

- (ग) ( उरपरिसप्पथलयरपंचें दियतिरिक्स्सजोणियाणं ) जहेव भुगपरिसप्पाणं तहेव ।
  - (घ) ( चउपयथळयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं ) जहा पक्खीणं ।
  - (क) (जलयरपंचेंदियतिरिक्सजोणियाणं) जहा भुयपरिसप्पाणं ।

जीवा॰ प्रति ३ । च १ । सु ६७ । पृ० १४७-४८

जलचर, चतुष्पादस्थलचर, उरपरिसर्प स्थलचर, भुजपरिसर्प स्थलचर, खंचर तिर्वेच पंचेन्द्रिय में क्षः लेश्या होती हैं।

'१६'२ मंसूर्चिख्नम तिर्येच पंचेन्द्रिय में---

संमुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा नेरहयाणं । —पण्ण० प १७ । छ २ । स १३ । पु० ४३८

ममुर्ज्ञिम तिर्यंच पंचेन्द्रिय में तीन लेश्या होती है— यथा — कृष्ण-नील-कापोत।

'१६'३ जलचर संमुच्छिम तिर्यंच पंचेन्द्रिय में-

संमुच्छिमपंचेन्दियतिरिक्सजोणिया × × जलयरा-लेस्साओ तिन्नि ।

— जीवा॰ प्रति १ । सू३५ । पृ॰ ११३

जलचर समुर्चिक्कम तिर्यंच पंचेन्द्रिय में तीन लेश्या होती है।

१६'४ स्थलचर समुच्छिम तिर्यञ्ज पंचेन्द्रिय में— चतुष्पादस्थलचर समर्च्छिम में —

(क) चउप्पय थलयर संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्सजोणिया××जहा जलयराणं।

—जीवा० प्रति १ । स् ३६ । पृ० ११४

चतुष्पाद स्थलचर संमुर्चित्रम तिर्यञ्च पर्चोन्द्रय में तीन लेश्या होती है। उरपरिसर्व स्थलचर संमर्चित्रम में—

(स) उरयपरिसप्पसंमुच्छिमा ×× जहा जलयराणं।

— जीवा॰ प्रति १ । सु३६ । पृ० ११४

उरपरिसर्प स्थलचर संमुर्चिखम तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय में तीन लेश्या होती है। भूजपरिसर्प स्थलचर संमुर्चिखम में —

(ग) ( भयपरिसप्प संमुच्छिम थलयरा ) जहा जलयराणे ।

--- जीबा० प्रति १ । सू ३६ । पृ० ११४

भुजपरिसर्प स्थलचर संमुर्चिक्कम तिर्यञ्ज पचेन्द्रिय में तीन लेश्या होती है।

'१६ ५ खेचर संसुर्चिक्रम तिर्यञ्ज पंचेन्द्रिय में —

( संमुच्छिम पंचिदियतिरिक्खजोणिया × × खहयरा ) जहा जलयराणं .

—जीवा० प्रति १ । स् ३६ । पृ० ११५

खेचर संमुर्जिद्यम तिर्यश्च पंचेन्द्रिय में तीन लेश्या होती है।

'१६'६ गर्भज तियंञ्च पंचेन्द्रिय में---

गञ्भवस्कंतिय पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! छुल्छेस्सा— कण्डुलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

26Y 02 | 69 B | 6 E | 09 P 0 PPP

गर्भज तिर्यं च पंचेन्द्रिय में ६ लेश्या होती है।

'१६'७ गर्भज तिर्यंच पंचेन्द्रिय (स्त्री ) में---

तिरिक्लजोणिणीणं पुच्छा । गोयमा ! झल्लेस्सा एयाओ चेव ।

-- पण्णा० प० १७ । उ २ । सु० १३ । पु० ४३८

तिर्यञ्ज यं। निक स्त्री (गर्भज तिर्यञ्ज) मे खः लेश्या होती है।

'१६'८ जलचर गर्भज तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय में—

ग्रह्मवर्कतिय पंचेंद्रियतिरिक्तकोणिया × जलवरा × × छह्लेस्साओ ।

— जीबा० प्रति १। सः≒। प्र०११५

गर्भज जलचर तिर्यञ्च पचेन्द्रिय में छः लेश्या होती है।

'१६'६ स्थलचर गर्भज तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय में-

चतुष्पाद स्थलचर गर्भज तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय में---

(क) गञ्जनक्कंतियपंचंदियतिरिक्खजोणिया × × थलयरा × चउप्या × जहा जलयराणं।

— जीवार्श्यात १। सुरू । पुरु ११६

चतुष्पाद स्थलचर गर्भज तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय मे ६ लेश्या होती है।

उरपरिमर्प स्थलचर गर्भज तिर्यञ्च पंचीन्द्रय में-

 (ख) गम्भवक्कित्त्वपंचेंदियतिरिक्त्वजोणिया × ४ थलयरा × परिसप्पा × उरपरिसप्पा—जहा जलयराणं।

—जीवा० मित १। स०३८। प्र०११६

उरपरिमर्प स्थलचर गर्भज तिर्यंच पंचेन्द्रिय में छः लेश्या होती है।

भुजपरिसर्प स्थलचर गर्भज तियंश्च पंचेन्द्रिय में---

 (ग) गन्भवक्कंतियर्पचंदियतिरिक्ल क्रोणिया × × श्रस्यरा × परिसप्पा × भुयपरिसप्पा — जहा क्रपरिसप्पा ।

—जीवा∘ प्रति १ । सू३⊏ । पृ० ११६

शुजपरिसर्प स्थलचर गर्भज तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय में छः लेश्या होती है।

```
'१६' १० खेचर गर्भज तिर्यञ्च पंचे न्द्रिय में---
     गम्भवन्त्रंतिय पंचेदियतिरिक्खजोणिया ×× खहयरा-जहा जळयराणं।
                                          — जीवा∘ प्रति ॰ १। स.३८ । प्र०११६
     खेचर गर्भज तिर्यंच पंचेन्द्रिय में बः लेश्या होती है।
·२० मनुष्य में---
     (क) मण्स्सा णं पुच्छा । गोयमा ! छल्लेस्सा एयाओ चेव ।
                                       — प्रकार १७ । उ. २ । स. १३ । वेर ४३ <del>८</del>
     (ख) मणुस्साणं भंते ! कड लेस्साओ पत्नताओ ? गोयमा ! ह लेस्साओ
पन्तत्ताओ १ तंजहा —कण्हलेस्सा जाव सक्ललेस्सा ।
                                        - पण्ण० प १७ । उद्दास् १ । पृ० ४५११
     (ग) पंचिद्यतिरिक्खजोणियाणं छ लेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा—कण्हलेस्सा
जाव सक्केश्सा, एवं मणुस्सदेवाण वि ।
                                         —ठाण० स्था० ६। सु५०४। प्र० २७२
     (घ) पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मणुस्साणं छल्लेस्साओ ।
                                            -- ठाण० स्था १ । स. ५१ । प्र० १८४
     मनुष्य में छ लेश्या होती है।
     सक्लिष्ट लेश्या तीन होती है।
     (क) पंचिदयतिरिक्खजोणियाण तओ लेस्साओ संकिल्डियओ पन्नताओ.
भंजहा--कण्हलेस्सा नीळलेस्सा काऊलेस्सा ×× एवं मणस्साण वि ।
                                    — ठाण० स्था ३ | उ१ | स्१८१ | प्०२०५
     मनुष्य में तीन संक्लिष्ट लेश्या होती है, यथा - कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या।
     अमिक्ल हे लेश्या तीन होती है।
    (च) पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं तओ लेस्साओ असंकिलिद्राओ पन्नताओ,
तंजहा -- तेऊलेस्सा पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सा × एवं मणुस्साण वि ।
                                   —ठाण० स्था० ३ | छ १ | स् १८१ | प्र० २०५
     मनुष्य मे तीन अमंक्लिष्ट लेश्या होती है यथा-तेजोलेश्या, पदमलेश्या, शुक्ललेश्या ।
·२०'१ संसुचिंद्यम सनुष्य में—
     संयुच्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहा नेरइयाणं ।
                                       -quad o d 6 6 1 H 6 5 1 d o kah-
     संसुर्विद्यम मनुष्य में प्रथम की तीन लेश्या होती हैं।
```

'२०'२ गर्भज मनुष्य में---

(क) ग्रह्मवर्कातयमणुस्साणं पुन्छा । गोयमा ! छुल्छेसाओ पन्नसाओ, तंत्रहा —कण्डलेस्सा जाव सक्कलेस्सा !

— पण्ण० प १७ । उ २ । सू १३ । पृ० ४३८

(ख) (गव्यवर्कतियमणुस्सा) ते णं भंते ! जीवा किं कव्हलेस्सा जाव अलेस्सा । गोयमा ! सन्वेषि ।

—जीवा० म १ । स् ४१ । पृ० ११६

गर्भज मनुष्य में ६ लेश्या होती है। अलेशी भी होता है।

'२०'३ गर्भज मनुष्यणी में---

(क) मण्स्सीणं पुच्छा । गोयमा । एवं चेव ।

— यण्ण० प० १७ । छ २ । स् १३ । पृ० ४३८

(ख) मणुस्सीणं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! झल्लेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा— कण्हा जाव सुक्का ।

-- पण्ण ० प १७ । उ ६ । सू १ । पू० ४५१

मनुष्यणी (गर्भजं) में छ लेश्या होती है।

'२०'४ कर्मभूमिज मनुष्य तथा मनुष्यणी में :--

कम्मभूसयमणुस्भाणं भंते ! कइ लेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! छ लेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा—कण्हा जाव सुका । एवं कम्मभूसयमणुस्सीणवि ।

— पण्ण ० प १७ । उद्दासू १ । प्रु० ४५१

कर्मभूमिज मनुष्य में छः लेश्या होती है।

इसी प्रकार कर्मभूमित मनुभ्यणी (स्त्री) में भी छुः लेश्या हांती है।

'२०'५ कर्ममूमिज मनुष्य और मनुष्यणी के विभिन्न भेदी में :--

(क) भरत—एरभरत क्षेत्र में (कर्मभूमित्र ) मनध्य में

भरहेरवयमणुस्साणं भंते ! कइ लेस्साको पन्नताओ ? गोयमा ! झल्लेस्साको पन्नत्ताओ, तंजहा—कण्हा जाव सुका । एवं मणुस्सीणवि ।

— पण्ण ० प १७ । उ.ह । स. १ । प्र० ४५,१

भरत—ऐरभरत क्षेत्र के मनुष्य में खः लेश्या होती है। इसी प्रकार मनुष्यणी (स्त्री) में भी खः लेश्या होती है। (ख) महाविदेह क्षेत्र (कर्मभूमिज) के मनुष्य में :-

पुन्वविदेहे अवर्यविदेहे कम्मभूमयमणुस्साणं कह हेस्साओ पन्नत्ताओ, गोयमा ! झुल्लेस्साओ, नं बहा – कण्हा जाव सुक्का । एवं मणुस्सीणवि ।

— पण्ण० प १७ । उद्दास् १ । पृ० ४५ १

पूर्व और पश्चिम महाविदेह के कर्मभूमिज मनुष्य में क्षः लेश्या होती है । इसी प्रकार मनुष्यणी (स्त्री ) में भी क्षः लेश्या होती है ।

'२०'६ अकर्मभूमिज मनुष्य तथा मनुष्यणी में :--

अकम्भभूमयमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि हेस्साओ पन्नताओ, तंजहा – कण्हा जाव तेऊहेस्सा । एवं अकम्भभूमयमणुस्सीणवि ।

— पण्ण प १७ । उ ६ । प्र १ । प्र ४५१

अकर्ममूमिज मनुष्य में चार लेश्या होती है। इसी प्रकार मनुष्यणी (न्त्री) में भी चार लेश्या होती है।

'२०'७ अकर्मभूमिज मनुष्य और मनुष्यणी के विभिन्न मेदों में :--

(क) हमवय -- हैरण्यवय अकर्ममृमिज मनुष्य में : --

एवं हेमवथण्रत्नत्रयअकम्मभूमयमणुस्साणं मणुस्सीण य कड् लेस्साओ पन्तत्ताओ १ गोयमा ! चत्तारि, तंत्रहा—कण्हा जाव तेऊलेस्सा ।

-- पण्ण ० ए १७ | उद्दाप १ । प्र०४५१

हैमवय हैरण्यवय अकर्मभूमिज मनुष्य तथा मनुष्यणी में चार लेश्या होती है।

(ख) हरिवास—रम्यकवास अकर्ममुमिज मनुष्य में :—

हरिवासरम्मयअकम्मभूमयमणुस्साणं मणुस्सीण य पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि, तंजहा—कण्हा जाव तेकलेस्सा ।

— पण्ण० प १७ | उ ६ | प्र १ | पृ० ४५/१

हरिवाम-रम्यकवाम अकर्मभूमिज मनुष्य-मनुष्यणी में चार लेश्या होती है।

(ग) देवकर—उत्तरकर अकर्मभूमिज मनुष्य में :—

देवकुरु उत्तरकुरु अकम्मभूमयमणुस्सा एवं चेव । एएसि चेव मणुस्सीणं एवं चेव ।

— पण्या प १७ | उद्दास १ | पृ० ४५१

देवकुर— उत्तरकुरु अकर्मभूमिज मनुष्य में चार लेखा होती है। इसी प्रकार मनुष्यणी में भी चार लेखा होती है।

(प) धातकी खण्ड और पुष्कर द्वीप के अकर्मभूमिज मनुष्य में— भागद्रखंडपरिसद्धे वि पर्व चैव. पच्छिमद्धे वि । पर्व पक्करदीवे वि भाणियद्वं ।

- पण्या० प १७ | उ ह | प्र १ | प्र० ४५१

इसी प्रकार धातकीखण्ड के पूर्वाई तथा पश्चिमार्थ के हेमवय, हैरण्यवय, हरिवास, रम्यकवास, देवकुर, उत्तरकुरु अकर्मगृमित मनुष्य तथा मनुष्यणी में चार लेश्या होती है।

इसी प्रकार पुष्करवर द्वीप के पूर्वाई तथा पश्चिमार्घ के हेमवय, हैरण्यवय, हरिवास, रम्यकवास, देवकुर, अकर्मभूमिज मनुष्य तथा मनुष्यणों में चार लेरया होती है।

'२०'८ अन्तर्दीपज मनुष्य और मनुष्यणी में :—

एवं अंतरदीवगमणुस्साणं, मणुस्सीण वि ।

─-पण्ण० प १७ | उद्दाप्त १ | पृ० ४५१

इसी प्रकार अंतर्दींपज मनुष्य तथा मनुष्यणी में चार लेश्या होती है।

'२१ देव में ः—

(क) देवाणं पुच्छा । गोयमा ! छ एयाओ चेव ।

— पण्ण० प १७ | उ. २ | सू १३ | पृ० ४५८

(ख) पींचिदियतिरिक्खजोणियार्ण झुल्लेस्साओ पन्नताओ, तंजहा—कण्हलेस्सा जाब सुक्कलेस्सा। एवं मणुस्सदेवाणिव।

—ठाण० स्था ६ । स्० ५०४ । पृ० २७२

(ग) ( देवा ) छल्लेस्साओ ।

— जीवा० प्र १ । स् ४२ । पृ०११७

देव में छः लेश्या होती है।

'२१'१ देवी में—

देवीणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि—कण्हलेस्सा जाव तेऊलेस्सा ।

—पण्ण० ष १७ । च २ । स् १३ । पृ० ४३⊏

देवी में चार लेश्या होती है।

'२२ भवनपति देव में---

(क) भवणवासीणं भंते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव

-- dand o d 60 1 G 5 1 ff 55 1 do 832

 (ख) असुरकुमाराणं चत्तारि हेस्सा पन्नत्ता, तंत्रहा—कण्हहेस्सा-नील्छेस्सा-काऊहेस्सा-तेऊहेस्सा, एवं जाव वणियकुमाराणं।

—ठाण० स्था ४ । उ ३ । स् ३६५ । पृ० २४०

(ग) भवणवङ्वाणमंतरपुढविआउवणस्सङ्काङ्याणं च चत्तारि लेस्साओ ।

—डावा० स्था १। स्*प*१। पृ० १८४

असुरकुमार यावत् स्तनितकुमार - दमों भवनपति देवों में चार लेश्या होती है।

(घ) तीन संक्लिष्ट लेश्या होती है।

असुरकुमाराणं तबोलेस्साओ संकिलिट्टाओ पश्चताओ, तंत्रहा—कव्हलेस्सा नीक्रलेस्सा काऊरेस्सा। एवं जाव यणियकुमाराणं।

— ठाण० स्था ३ । उ १ । स् १८१ । पृ० २०५

् अमुरङ्गार यावत् स्तनितकुमार—टमों भवनपति देवों में तीन संक्लिष्ट लेश्या होती है।

'२२'१ भवनपति देवी में---

एवं भवणवासिणीणवि ।

— पण्ण० प १७ | उ. २ | स् १३ | पृ० ४३ ⊏

भवनपति देवी में चार लेश्या होती है।
'२२'२ भवनपति देव के विभिन्न भेटी में--

- (क) दीवकुमाराणं संते ! कह रुस्साओ पन्नताओ १ गोयमा ! चत्तारि रुस्साओ पन्नताओ, तंत्रहा—कण्डरुस्मा जाव तेऊरुस्मा ।
  - भग० श १६ । उ ११ । पृ० ७५३
  - (स्र) उदहिकुमाराणं भंते ! ×× एवं चेव । — भग० श १६ । च १२ । प्र० ७५३
  - (ग) एवं दिसाकुमारावि।

—- মৃশ০ হা १६ | ড १३ | দূ০ ৬५३

(घ) एवं थणियकुमारावि ।

-- भग० श० १६ । उ १४ । पृ० ७५३

(ङ) नागकुमाराणं भंते ! ×× जहा सोखसमसए दीवकुमारुइसेए तहेव निरवसेसं भाणियव्यं जाव इद्वीति ।

— মন০ হা १७। उ १३। पृ० ७६१

(च) सुवण्णकुमाराणं भंते ! ×× एवं चेव ।

— মনত হাত १७। उ १४। দৃত ७६१

(छ) विज्ञुकुमाराणं भंते ! × ४ एवं चेव ।

— भग० श १७ | उ १५ | ५० ७६१

(ज) बारकुमाराणं संते ! x x एवं चेवा । — मग० श १७ । उ १६ । प्र० ७६१

(म) अमिन्कुमाराणं भंते ! ×× एवं चेव ।

— মনত হা १७। उ १७। पृ० ७६१

द्वीपकुमार में चार लेश्या होती हैं— यथा—कृष्ण, नील, कपीत, तेजो। इसी प्रकार नागकुमार यावत् स्तनितकुमार देव में चार लेश्या होती है।

 (ब) ( वउसट्टीए णं अंते । अक्षुरकुमारावाससयसहस्सेष्ठ एगमेगंसि असुर-कुमारावासंसि ) एवं लेसायु वि, नवरं कइ लेस्साओ पन्नचाओ १ गोयमा । चत्तारि, तंत्रहा—कण्डा, नीला. काऊ, तेऊलेस्सा ।

— भग० श १। उ.५। प्र०१६० की टीका

असुरकुमारो सम्बन्धी अलग पाठ टीका ही में मिला है। असुरकुमार में चार लेश्या होती है।

·२३ वाणव्यंतर देव में—

(क) वाणमंतरदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव ।

— पण्ण ० प १७ । उ २ । स १३ । प ४३८

(ख) वाणमंतराणं सव्वेसि जहा असुरकुमाराणं।

—ठाणा० स्था ४ । उ ३ । सत्र ३६५ । पृ० २४०

(ग) भवणवड्वाणमंतरपुढविश्वाउवणस्मङ्काइयाणं चत्तारि हेस्साओ ।

— ठाण० स्था १ । सू ५१ । पृ० १८४

(घ) वाणमंतराणं ×× एवं जहा सोलसमसए दीवकुमारू इेसए।

— মনত হাত १६। ব १०। দৃত ৩६०

वाणव्यंतर देव में चार लेश्या होती है।

तीन मंक्लिप्ट लेश्या होती है।

(इ) बाणमंतराणं जहा असुरकुमाराणं ।

—ठाण० स्था३। उ१। स् १८६। पृ०२०१

वाणव्यंतर देव में तीन संक्रिध्ट लेश्या होती है।
'२३'१ वाणव्यंतर देवी में--

एवं वाणमंतरीण वि।

—पण्ण० ग १७ | उ२ | स्१३ | पृ० ४३८

वाणव्यंतर देवी में चार लेश्या होती है।

'२४ ज्योतिषी देव में —

(क) जोइसियाणं पुच्छा ! गोयमा ! एगा तेऊलेस्सा ।

— पण्ण० प १७ | उ २ | सू १३ | पृ० ४३⊏

(ख) जोडसियाणं एगा तेऊलेस्सा ।

—ठाण० स्था १। सू **५**१। १८४

```
ज्योतिषी देवो में एक तेजो लेश्या होती है।
'२४'१ ज्योतिषी देवी में-
         एवं जोइसिजीज वि ।
                                      - पंच्या० पद १७ । स १३ । प्र ४३८
     ज्योतिषी देवी में एक तेजो लेज्या होती है।
'२५ वैमानिक देव में --
     (क) बेमाणियाणं पुच्छा । गोयमा ! तिन्नि लेस्सा पन्नत्ता, तंजहा- तेऊ-
          हेस्सा पम्हलेस्सा सुक्रहेस्सा ।
                                       -- पण्या० ग १७ । स २३ । प्र १३ । प्र ४३८
     (ख) बेमाणियाणं तओ लेस्साओ पन्नत्ताओ, तंत्रहा — तेऊपम्हस्कलेस्सा ।
                                    — ठाण० स्था ३ । उ १ । सू १८१ । पु० २०५
     (ग) वेमाणियाणं तिन्नि उविरमलेस्साओ ।
                                             — ठ| वा० स्था १ । सुपुर । पू० १८८४
     वैमानिक देव में तीन लेश्या होती है, यथा—तेजो पद्म शुक्ल लेश्या।
२५'१ वैमानिक देवी में-
     वेमाणिणीणं पुरुक्षा । गोथमा ! एगा तेऊ हेस्सा ।
                                        -quan q 23 | 3 2 | 4 23 | 90 Y35
     वैमानिक देवी में एक तेजो लेश्या होती है।
'२५'२ वैमानिक देव के विभिन्न भेदों में—
     (क) सौधर्म - ईशान देव में
      (१) सोहम्मीसाणदेवाणं कड लेस्साओ पन्नताओ १ गोयमा । एगा तेऊ-
           लेम्मा पश्चना ।
                                          — जीवा॰ प्रति ३ । सू २१५ । पृ॰ २३६
      (२) दोसु कप्पेसु देवा तेऊलेस्सा पत्नत्ता, तंजहा-सोहम्मे चेव ईसाणे चेव।
                                    —ठाण० स्था २ | उ ४ | सू ११५ | ए० २०२
     सौधर्म तथा ईशान देवलोक के देव में एक तेजो लेश्या होती है।
     (ख) सनत्कमार-माइन्द्र-ब्रह्म में—
     सर्णकुमारमाहिदेस एगा पम्हलेस्सा एवं बम्हलोगेवि पम्हा ।
                                        — जीवा∘ प्रति ३ । सु२१५ । पु० २३६
     सनत्कमार-माइन्द्र-बद्धा देव में एक पद्म लेश्या होती है।
```

```
(ग) अध्यक्तोक के बाद के देव में (लातक से जब मैं बेवक देव में )।
सेसेंसु परा सुक्रानेस्सा।
——जीवा॰ प्रति ३ । स् २१५ । ए॰ २६६
लातक से जब मैं बेवक देव में एक शुक्र लेश्या होती है।
(प) अनुत्ररोपपातिक देव में —
अणुत्तरोववाइयाणं परा परमसुक्रलेस्सा।
——जीवा॰ प्रति ३ । स् २१५ । ए॰ २६६
अनुत्ररोपपातिक देव में एक परम शुक्र लेश्या होती है।
'२६ पंचेन्द्रिय में—
(पंचेंदिया) क्रुल्टेस्साओ।
```

(औधिक) पंचेन्द्रिय के छः लेज्या होती है।

समुच्चय गाथा

कष्हानीकाकाइतेइन्हेस्सा य भवणवंतरिया। जोइससोहस्मीसाणे तेउन्हेस्सा मुणेयव्या। कप्पेसणकुमारे माहिंदे चेव वंभकोए य। एएसु पम्हलेस्सा तेणं परं मुक्कलेस्साओ। गुडवीआउवणसम्बन्धस्य पत्तेय लेस्स चत्तारि। गक्कयतिरयनदेस इल्लेस्सा तिण्या सेसाणं।

—संग्रह गाथा

— भग∘ श १। उ२। प्र ६७ टीका सं

— মৰা**০** হা ২০ । র ৪ । ম ১ । ব০ ৬৮০

भवनपति तथा वाणव्यंतर देव में चार लेश्या, व्यातिष-मीधर्म-हैशान देव में तेजों लेश्या, सनत्कुमार माहिन्द्र-बद्ध देव में पट्म लेश्या, लातंक से अनुतरोपयातिक देव में शुक्तलेश्या, पृथ्वीकाय-अप्काय, बादर प्रत्येक शरीरी वनस्यातिकाय में चार लेश्या, गर्भज विर्यय-समुख्य में क्वः लेश्या, शेष जीवों में तीन लेश्या होती है।

- '२७ गुणस्थान के अनुसार जीवो में—
  - (क) प्रथम गुणस्थान के जीवो में—ब्दः लेश्या होती है।
  - (ख) द्वितीय गुणस्थान के जीवो में ख्रः लेश्या होती है।
     (ग) ततीय गुणस्थान के जीवो में ब्रः लेश्या होती है।
  - (घ) चतुर्थ गुणस्थान के जीवो में -- क: लेश्या होती है।

(क) पंचम गुणस्थान के जीवो में — छः लेश्या होती है। (च) षष्ठ गुणस्थान के जीवो में — छः लेश्या होती है।

```
(छ) मप्रम गुणस्थान के जीवो में — अन्तिम तीन लेश्या होती है।
     (ज) अष्टम गुणस्थान के जीवो में—एक शक्ल लेश्या होती है।
     (म) नवम गुणस्थान के जीवों में - एक शक्ल लेश्या होती है।
     (ञ) दशम गुणस्थान क जीवो में—
     ( नियंदे णं भंते । पच्छा । गोयमा । सलेस्से होज्या नो अलेस्से होज्जा, जड
सलेस्से होज्जा से ण भंते ! कड्स लेस्सास होज्जा ? गोयमा ! एगाए सकलेस्साए
होज्जा।) सहमसंपराए जहा नियंठे।
                                         — भग० शर्थाउ ७ । प्र प्र । प्र∘ ⊏६०
     दशवें ( सुद्रमसंपराय ) गुणस्थान जीव में एक शुक्रलेश्या होती है।
     ट -स्यारहवे गुणस्थान के जीवो में : --
     नियंदे मं भंते । पुच्छा । गोयमा । सलेस्से होजा, मो अलेस्से होजा, जड
सले से होज्जा से णं भंते ! कइसु लेस्सासु होज्जा ? गोयमा ! एगाए सुक्कलेस्साए
होज्जा ।
                                       — भग० श २५ । उ६ । प्र ६१ प्र० ८८२
      ग्यारहवे गुणस्थान के जीव में एक शुक्कलेश्या होती है।
      ठ--- बारहवे गणस्थान के जीवो में :---
      एक शक्रलेश्या होती है।
      ड-तेरहवे गुणस्थान के जीवों में :--
      सिणाए पुच्छा, गोयमा ! सलेस्से वा होउजा, अलेस्से वा होउजा, जड सलेस्से
होज्जा ? से णं भंते ! कह्स लेस्सास होज्जा ? गोयमा ! एगाए परमसुक्रलेस्साए
होज्जा।
                                       — भग• श २५। उ६। प्र ६२। प्र∘ ८८२
      तेरहवे गुणस्थान में एक परम शुक्कलेश्या होती है।
      चौदहवे गुणस्थान के जीवों में ( देखो पाठ ऊपर ) अलेशी होते हैं।
 '२८ संयतियों में :--
      क—पुलाक में :--
      पुछाए मं मंते ! कि सहेस्से होज्जा, अलेस्से होज्जा ? गोयमा ! सलेस्से
 होडजा, जो अलेस्से होडजा, जड़ सलेस्से होडजा से जं अंते! कहस लेस्सास होडजा?
```

गोयमा ! तिसु विसुद्धहेस्सासु होज्जा, तंजहा, तेऊलेस्साए पम्हलेस्साए सुक्कलेस्साए ।

—भग० श २५ । च ६ । प्र ८६ । पृ० ८८२

```
पुताक में तीन लेश्या होती है—यथा, तेबोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्कलेश्या ।
ख—वकुम में :—
एवं वडसस्तवि ।
— भग॰ श २५ । उ ६ । प्र प्ष्ट । पृ० प्याप्त
बकुम में पुलाक की तरह तीन लेश्या होती है ।
ग—प्रतिस्त्रना कुशील में :—
एवं पिंडसेवणाकुसीलेबि ।
——भग० श २५ । उ ६ । प्र प्ष्ट । पृ० प्याप्त
```

प्रतिसंबना कुरील में भी पुलाक की तरह तीन लेरया होती है। नोट :—तत्त्वार्थ के भाष्य में बकुत और प्रतिसंबना कुरील मे ६ लेरया यताई है। बकुरा प्रतिसेबनाकुरीकियोः सर्वाः पडिंप।

— तत्त्व० व ६ । स् ४६ । भाष्य । प्र०४३५

घ--कषाय कुशील में :---

कसायकुसीले पुच्छा। गोयमा! सलेस्से होण्डा णो अलेस्से होजा, जइ सलेस्से होजा से णं अंते! कह्यु लेस्सासु होजा ? गोयमा! छतु लेस्सासु होजा, तंत्रहा, कण्हलेस्साए जाब सुक्रतेस्साए।

— মশ৹ য ২৬, ৷ ড ६ | য় € ৹ ৷ দৃ৹ ননং

कषाय कुशील में झः लेश्या होती है। नोट:--तत्त्वार्थ भाष्य में कषाय कुशील में तीन शुभलेश्या बताई है।

—तत्त्व० अ ६ | सूत्र ४६ | भाष्य | गृ० ४३५

ड--निर्मन्थ मे :--

नियंठे णं अंते ! पुच्छा । गोयमा ! सलेस्से होज्जा, णो अलेस्से होज्जा । जह सलेस्से होज्जा, से णं अंते ! कब्सु लेस्सासु होज्जा ? गोयमा ! प्रगाप सुकलेस्साप होज्जा !

— भग० श २५ । उ६ । प्र ६१ । पृ० ८८२

निर्मथ में एक लेश्या होती है।

च-स्नातक में :--

सिणाए पुच्छा। गोयमा! सलेस्से वा होज्जा, अलेस्से वा होज्जा, जइ सलेस्से होज्जा से णंभंते! कह्यु लेस्सासु होज्जा १ गोयमा! एगाए परमसुकः लेस्साए होज्जा।

---भग० श २५ । उ६ । प्र ६२ । ददर

स्नातक सलेशी तथा अलेशी दोनों होते हैं जो सलेशी होते हैं उनमें एक परम शुक्र-लेश्या होती है।

ळ-सामायिक चारित्र वाले संयति में :--

सामाइयसंजय र्ण भंते ! कि सलेस्से होज्जा, अलेस्से होज्जा ? गोयमा । सलेस्से होज्जा जहा कसायकसीले ।

— भग० श २५ । उ.७ । म ४६ । वृ० ८६०

सामायिक चारित्र वाले संयति में छः लेश्या हाती है।

ज---छेदोपस्थानीय चास्त्रि वाले संयति में : --

एवं छेदोबट्टाबणिएबि ।

— भग० श २५ । उ७ । प्र ४६ । पृ० ८६०

इसी प्रकार छेदोपस्थानीय चारित्र वाले संयति में छः लेश्या होती है।

भ - परिहारविशक्तिक चारित्र वाले संयति में :--

परिहारविशुद्धिए जहा पुलाए।

— মনত হা ২५ | उ.७ । प्र. । प्र०० ६०

परिहारविशुद्धिक चारित्र वाले संयति में तीन लेश्या होती है।

ज-सूहम संपराय वाले मंयति में :--

सुहुमसंपराए जहा नियंठे।

-- भग० श २५ । उ ७ । प्र ४६ । प्र० ८६०

सूचम संपराय चारित्र वाले संयति में एक शुक्कलेश्या होती है।

ट-यथारूयात चारित्र वाले संयति में :---

अहक्खाए जहा सिणाए नवरं जइ सलेस्से होज्जा, एगाए सुकलेस्साए होज्जा।

-- भंग । श २५ । ३ ७ । म ४६ । ५० ८६०

यथाख्यात चारित्र वाले सलेशी तथा अलेशी (स्नातक की तरह ) दोनो हांते हैं जो सलेशी होते हैं उनके एक गुक्कलेश्या होती है।

'२६-विशिष्ट जीवो में :-

१---अश्रुत्वा केवली होनेवाले जीव के अवधि शान के प्राप्त करने की अवस्था में :---

असोच्चा णं भंते × × ( विक्रमी अन्ताणे सम्मचपरिमाहिए खिप्पामेव ओही परावत्तइ ) से णं भंते ! कह्यु लेस्सासु होज्जा ? गोयमा ! तिसु विशुद्धलेस्सासु होज्जा, तंजहा, तेऊलेम्साए, पम्हलेस्साए, सुक्कलेस्साए ।

—भग∘ श ६ । उ ३१ । प्र १२ । पृ० ५७६

अभूत्वा केवली होने बाले जीव के विभंग अज्ञान की प्राप्ति के बाद मिण्यात्व के पर्याप श्लीण होते होते, सम्पर्क्यन के पर्याप बदते-बदते विभंग अज्ञान सम्पर्क्यपुक्त होता है तथा अति श्लीम अवधिज्ञान रूप परिवर्तित होता है। उन अवधिज्ञानी जीव के तीन विशुद्ध लेश्या होती है।

२-- श्रुत्वा केवली होने वाले जीव के अवधिज्ञान के प्राप्त करने की अवस्था में :---

(सोच्चा णं संते × से णं ते णं ओहीनाणेणं समुप्यन्नेणं × × ) से णं भंते ! कह्यु लेस्सासु होच्जा १ गोयमा ! इह्यु लेस्सासु होच्जा । तंजहा, कण्हलेस्साय जाब सक्केस्साए ।

— মনত হাছ। ড ३१। ম ३५। দৃ৹ ५८०

भुत्वा केवली होने वाले जीव के अवधिज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस अवधिज्ञानी जीव के क्षः लेखा होती है।

टीकाकार ने इसका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है-

"यद्यपि भावलेश्याषु प्रशस्तास्त्रेन तिसृध्वनिषक्कानं लभते तथाऽपि द्रव्यलेश्याः प्रतीत् पदस्वपि लेश्याषु लभते सम्यनस्त्रभृतनन्"। यदाह—'सम्भत्ततुय सञ्जाषु लम्भरं'त्ति तल्लाभे चासौ बदस्वपि भवतीत्युच्यते इति।

---भग०श ह। उ३१ परटीका

यद्यपि अविश्वज्ञान की प्राप्ति तीन शुभक्तेरया में होती है परन्तु द्रव्यकेरया की अपेक्षा सम्पन्नत्व भूत की तरह इस्त्रो लोक्या में अविधितान होता है। जैना कहा है—सम्पन्नत्वभूत इस्त्रों लेक्या में प्राप्त होता है।

## . ५४ विभिन्न जीव और लेक्या स्थिति

'५४.१ नारकी की लेश्या स्थिति :--

दस वाससहस्साई, काऊए ठिई जहन्निया होइ। तिण्णुवही पिज्यवमसंस्रमागं च जक्कोसा।। तिण्णुवही पिज्यवमसंस्रमागं च जक्कोसा।। तिण्णुवही पिज्यवमसंस्रमागं जहन्न नीलिटिई। द् व्ह वर्दही पिज्ञ्योवमससंस्रमागं च उक्कोसा।। दस उदही पिज्ञ्योवमससंस्रमागं जहन्निया होइ। तेतीससागराई जक्कोसा होइ किण्हाए लेसाए।। एसा नेरहयाणं, ठेसाण ठिई व विष्णया होइ।

काषोतलेश्या की स्थिति जधन्य दम हजार वर्ष की, उत्कृष्ट स्थिति पस्योपम के असंस्थातवें भाग विद्वित तीन सागरोपम की होती है।

मीलतेरया की स्थित जघन्य पल्योपम के असंस्थातवें भाग सहित तीन सागरोपम की, उन्हरूट स्थिति पल्योपम के असंस्थातवें भाग सहित दस सागरोपम की होती है।

कृष्णलेख्या की स्थिति जवन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग सहित दम सागरोपम की, सक्छ स्थिति रेतीस मागरोपम की होती है।

( उपरोक्त ) लेश्याओं की यह स्थिति नारकी की कही गई है।

'५४'२ तिर्यं च की लेश्या स्थिति :—

अंतो मुहुत्तमद्धं लेसाण ठिई जीई जीई जा उ। तिरियाण नराणं वा बिज्ञता देवलं लेसं॥

— उत्तर अ ३४। गा ४५। प्ररूप

तियं च की सर्व लेश्याओं की जधन्य उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्महुर्च की है।

'५४'३ मनुष्य की लेश्या की स्थिति:--

क-- पाँच लेज्या की स्थित--

अंतोमुहुत्तमद्धं लेसाण ठिई जहिं जहिं जा व।

तिरियाण नराणं वा विज्ञित्ता केवल लेसं॥

— उत्तः व ३४ । गा ४५ । ए० १०४७ मनुष्यों में शुक्रतेश्याको क्वोडकर अवशिष्ट सब लेश्याओं की जपन्य एवं उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्महुर्जकी है।

ख—शुक्रलेश्याकी स्थितिः —

मुहुत्तद्धं तु जहत्ना, उक्कोसा होइ पुञ्चकोडी ओ। नवर्हि वरिसेहिं ऊणा, नायव्या मुक्कलेसाए।।

—वस् अ ३४। गा ४६। पृ० १०४७

शुक्लतेरया की स्थिति—जधन्य अंतर्मुहूर्च, उत्कृष्ट नौ वर्ष न्युन एक करोड पूर्व की है।

'५४'४ देव की लेश्या स्थित :-

तेण परं वोच्छामिः कैसाण ठिई उ देवाणं॥ इस बाससहस्साइं, किण्हाण ठिई जहन्तिया होइ। पिळयमसंस्थिष्णज्ञहमो, बन्नोसा होइ किण्हाणः॥ जा किण्हाण ठिई सञ्ज बन्नोसा सा उसमयमस्मिहिया। जहन्तेणं नीलाए, पिळयमसंस्थं च बन्नोसा॥ जा नी छ।ए ठिई खल, उक्कोसा सा उसमयमञ्मदिया। जहन्नेणं काऊए. पश्चियमसंखं च अकोसा॥ तेण परं बोच्छाभि, तेऊलेसा जहा सुरगणाणं। भवणबद्धवाणमंतर जोइस वेमाणियाणं पिछओवमं जहन्ना, उक्कोसा सागरा उ दुण्हहिया। पलियमसंखेजजेणं. होद्रस भागेण तेऊए॥ दसवाससहस्साई, तेऊए ठिई जहन्निया होडा पलिओवमअसंखभागं च उक्तोसा।। जातेऊ ए ठिई खल, उक्तोसासा उसमयमब्भहिया। जहन्नेणं पम्हाए, इस मुहत्ताऽहियाई उक्कोसा।। जा पम्हाए ठिई खल् । उक्कोसा सा उ समयमञ्महिया। जहन्नेर्ण तेत्तीसमृहत्तमन्भहिया ॥ सकाए,

— उत्तर अ ३४ | गा ४७-५५ | पूर १०४८

देवों की लैरपा की स्थिति में कृष्णलेश्या की स्थित जयन्य उस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट पह्योपम क असंस्थातवें भाग की होती है। नीललेश्या की जयन्य स्थिति तो कृष्ण लैश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक है और उन्कृष्ट स्थिति पह्योपम के असंस्था तमें भाग की है।

कापोत लेश्या की जधन्य स्थिति, नीललेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक और उत्कृष्ट प्रत्योगम के असंस्थाववें भाग की होती है।

तेजोलेश्या की स्थिति जधन्य एक परुयोगम और उत्कृष्ट परुयोगम के असंस्थातयें भाग अधिक दो सागरोगम की (वैमानिक की) होती है।

तेजोलेश्या की स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष ( भवनपति और व्यन्तर देवों की अपेक्षा ) और उन्हरूट एल्योपम के अमंख्यातवें भाग अधिक दो सागरोपम की होती है।

जो जलुष्ट स्थिति वेजोलेश्या की है उससे एक समय अधिक पद्मलेश्या की जपन्य स्थिति होती है और जलुष्ट अन्तमृहुर्त अधिक दम सागरोपम की है।

जो उन्हार स्थिति पद्मलेश्या की है, उनसे एक समय अधिक शुक्ललेश्या की जघन्य स्थिति होती है, और शुक्ललेश्या की स्थिति उन्हान्य तेतीय सागरोपम की होती है।

## . ४४ लेक्या और गर्भ-उत्पत्ति

कण्हलेसे गं भंते ! मणुस्से कण्हलेसं गन्भं जणेडजा ? हंता गोयमा ! जणेडजा । क्रण्हलेसे मणुस्से नीललेसं गन्भं जणेडजा ; हांता गोयमा ! जणेडजा, जाव सुक्कलेसं गन्भं जणेडजा, एवं नीललेसे मणुस्से कण्हलेसं गन्भं जणेडजा, एवं नीललेसे मणुस्से जाव सुक्कलेसं गन्भं जणेडजा, एवं काळलेसेणं क्रप्रिय आलावगा भागियन्त्रा । तेडलेसाण वि पम्हलेसाण वि पुक्कलेसाण वि, एवं क्रवीसं आलावगा भागियन्त्रा । तेडलेसाण वि पम्हलेसाण वि पुक्कलेसाण हि, एवं क्रवीसं आलावगा भागियन्त्रा । कण्हलेसा इत्याचा कण्हलेसं गन्भं जणेडजा ? हांता गोयमा ! जणेडजा, एवं एए क्रवीसं आलावगा भागियन्त्रा । कण्हलेसाय इत्याचा कण्हलेसं गन्भं जणेडजा ? हांता गोयमा ! जणेडजा, एवं एए क्रवीसं आलावगा । क्रव्हलेसं गन्भं जणेडजा हेता गोयमा ! जणेडजा, एवं एए क्रवीसं आलावगा । अक्टमभूम्पकण्हलेसं गन्भं जणेडजा हेता गोयमा ! जणेडजा, एवं एए क्रवीसं आलावगा । अक्टमभूम्पकण्हलेसं गन्भं जणेडजा ? हांता गोयमा ! जणेडजा, नवरं वच्छु लेसासु सीललावण इल्लेसं गन्भं जणेडजा ? हांता गोयमा ! जणेडजा, नवरं वच्छु लेसासु सीललवण वि अलावगा ! अलेडजा, नवरं वच्छु लेसासु सीललवण वि अलावगा ! जणेडजा, नवरं वच्छु लेसासु सीललवण वि अलावगा !

१ -- कृष्णनेशी मनुष्य कृष्णनेशी यावत् शुक्लनेशी गर्भ को उत्पन्न करता है।

— पण्या । यह । सह । प्राप्त

२-नीललेशी मनुष्य कृष्णलेशी यावत् शुक्ललेशी गर्भ को उत्पन्न करता है।

३ —कायोतनेशी मनुष्य कृष्णलेशी यावत् शुक्ललेशी गर्भ को उत्पन्न करता है।

४ - तेजोलेशी मनुष्य कृष्णलेशी यावत् शुक्ललेशी गर्भे को उत्पन्न करता है।

५ पद्मलेशी मनुष्य कृष्णलेशी यावत् शुक्ललेशी गर्भ को उत्पन्न करता है।

६ — ग्राक्तलेशी मनुष्य कृष्णलेशी यावत् ग्राक्ललेशी गर्भ को उत्पन्न करता है।

७ से १२ - इसी प्रकार कृष्णलेशी स्त्री यावत् शुक्ललेशी स्त्री कृष्णलेशी यावत् शुक्र-लेशी गर्भ को उत्पन्न करती है।

१२ से १८ — कृष्णतेशी मनुष्य यावत् शुक्रनेशी मनुष्य कृष्णतेशी स्त्री में यावत् शुक्र-लेशी स्त्री में कृष्णतेशी यावत् शुक्लतेशी गर्म को उत्पन्न करता है।

१६ से २४--कर्ममृभित्र कृष्णतेशी मनुष्य यावत् शुक्ततेशी मनुष्य कृष्णतेशी स्त्री यावत् शुक्ततेशी स्त्री में कृष्णतेशी यावत् शुक्ततेशी गर्भ उत्यन्न करता है।

२५ से २८—अकर्मभूमित कृष्णलेशी मनुष्य यावत् तेत्रोलेशी मनुष्य अकर्मभूमित्र कृष्णलेशी स्त्री यावत् तेत्रोलेशी स्त्री कृष्णलेशी यावत् शुक्ललेशी गर्म उत्पन्न करता है।

२६ से ३२ - इमी प्रकार अन्तर्द्धीयज मनुष्यो का जानना।

#### . भ ६ जीव और लेक्या समपद

१--नारकी और लेश्या ममपद :---

(क) नेरहवा णं भंते! सन्वे समलेस्सा १ गोवमा! नो इण्हे समट्टे। से केण-हेणं जाव नो सन्वे समलेस्सा १ गोवमा! नेरहवा दुविहा पण्णत्ता। तंत्रहा पुठवोब-बझता य, पच्छोबबन्नता य, तत्य णं जे ते पुठवोबबन्नता ते णं विसुद्रलेस्सतरागा, सत्य णं जे ते पच्छोबबन्नता ते णं अविसुद्रलेस्सतरागा, से तेण्ट्रेणं।

१३६ ०९ ३७-४७ ए। ५ ६। ५ ए ०मस---

(स) एवं जहेव बन्नेणं भणिया तहेव लेस्सासु विशुद्धलेसतरागा अविशुद्धले सनरागा य भाणियन्ता ।

— पण्चा० प १७ । उ १ । स् ३ । प्र० ४३५

नागकी दो तरह के होते हैं यथा—१ पूर्वोपपन्नक, २ पश्चादुवपन्नक। उनमें जो पूर्वोपपन्नक हैं वे विद्युद्धतेश्या बाले होते हैं. तथा जो पश्चादुवपन्नक हैं वे अविद्युद्धतेश्या बाले होते हैं। अतः नारकी समलेश्या बाले नहीं होते हैं।

२---पृथ्वीकाय यावत् वनस्पतिकाय, तीन विकलेन्द्रिय, तियंच पंचेन्द्रिय तथा मनुष्य और लेक्या समपद:---

क—पुढिविकाइयाणं आहारकम्मबन्न हेस्सा जहा नेरइयाणं × ४ जहा पुढिविकाइया तहा जाव चर्डारिद्या। पींचिद्यितरिक्खजीणिया जहा नेरइया। × ४ मणुस्सा जहा नेरइया।

—भग० श १ । उ २ । प्र ८४, ८६, ६०, ६३ । ५० ३६२

ख—पुडिवकाइया बाहारकम्मवन्ननेस्साहि जहा नेरहवा × एवं जाव चडरि-दिया। पंचेदिय तिरिक्वजोणिया जहा नेरहवा। मणुस्सा सन्दे णो समाहारा। सेसं जहा नेरहवाणं।

—पण्णा० प १७ | उ १ | सू द्र-१ । ए० ४३६

पृथ्वीकाय यावत् बनस्पतिकाय, तीन विकलेन्द्रिय, तिर्वं च पचेन्द्रिय, मनुष्य-नारकी की तरह समलेश्या वाले नही होते हैं।

३--देव और लेश्या समपद :--

१—अक्रुरकुमार यावत् स्तनितकुमार देव में—

क—( असुर कुमारा ) एवं वन्नलेस्साए पुच्छा ! तत्थ णं जे ते पूज्वोववन्नता तेणं अविशुद्धवन्नतरागा, तत्थ णं जे ते पच्छोववन्नता ते णं विशुद्धवन्नतरागा, से तेणहुं जो नाम ! एवं बुक्चहु-अधुरकुमाराणं सन्त्रे जो सम्रवन्ना । एवं लेस्साएवि ××× एवं जाव वणियकुमारा ।

— नेव्या व देव । व दे । व्या ति हे ति कि अवस्

(ख) ( असुरङ्गमारा ) जहा नेरहया तहा भाणियव्वा, नवरं-कम्म-बण्ण-लेस्साओ परिवण्णेयव्वाओ पून्वोबवण्या महाकम्मतरा, अविसुद्धवण्यतरा, अविसु-द्धलेसतरा, पच्छोववण्या पसत्था, सेसं तहेव । वर्ष जाव—विणयक्रमाराणं ।

-- भग० श १। उर । प्र परे। पृ० ३६२

असुरकुमार यावत् स्तनितकुमार रसो भवनवाती देव—मनलेरया वाले नहीं हैं क्यींकि उनमें जो पूर्वोपपन्नक हैं वे अविशुद्धलेरयावाले होते हैं, तथा जो परचादुपपन्नक हैं वे विशुद्धलेरया वाले होते हैं। अतः असुरकुमार यावन् स्तनितकुमार—रमो भवनवाती देव ममलेरया वाले नहीं होते हैं।

- २-- वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक देव में :--
- क—वाणमंतरजोइसवेमाणिया जहा असुरकुमारा ।

—भग० श १। उ२। ग्र ६६। पृ० ३६६ स्व—वाणमंतराणं जहा अक्षरकुमाराणे। एवं जोइस्वियवेमाणियाणवि ।

पण्या पं रुष । ३१ । सु ० १० । पू ० ४३७

वाणव्यंतर —ज्योतिष-वैमानिक देव भवनवासी देवों की तरह समलेश्यावाले नहीं डोते हैं।

### · ५७ लेक्या और जीव का उत्पत्ति-मरण

'५७'१ लेश्या-परिणति तथा जीव का उत्पत्ति-मरण :---

हेसाई सन्वाहि, पढमे समयिम परिणयाहि तु। न हु कस्सइ उववाओ, परेमवे अस्ति जीवस्स॥ हेस्साई सन्वाहि वरिमे, समयिम्म परिणयाहितु। न हु कस्सइ जववाओ, परेमवे होइ जीवस्स॥ अंतमुहुत्तिमा गए, अंतमुहुत्तिमा सेसए चेव। हेसाई परिणयाहि, जीवा गच्छन्ति परहोयं॥

-- वत्तः अ ३४ । गा भूद-६० । पृ० १०४८

सभी केश्याओं की प्रथम समय की परिणति में किसी भी जीव की परभव में उत्पन्ति नहीं होती। सभी केश्याओं की अन्तिम समय की परिणति में किसी भी जीव की परभव में अत्पत्ति नहीं होती। लेश्या की परिवति के बाद अन्तर्महुर्त बीतने पर और अन्तर्महुर्र शेष रहने पर जीव परलोक में जाता है।

'५७'२ मरण काल में लेश्या-प्रहण और उत्पत्ति के समय की लेश्या

जीवे णं भंते ! जे भविए नेर्हण्यु व्यविज्ञत्तर से णं भंते ! कि हेसेयु व्यवज्ञह १ गोयमा ! जल्लेसाइ दृष्ट्याइ परिआइता कार्ल करेड, तल्लेसेयु व्यवज्ञह, तं जहा — कण्हलेसेयु वा नीळलेसेयु वा काउलेसेमु वा एवं जस्स जा लेस्सा सा तस्स भाणियन्ता।

जाब-जीवे णंभते ! जे भविए जोइसिएसु उवविज्ञत्तर पुच्छा ? गोयमा ! जल्लेसाइं दल्बाइं परिआइत्ता काळं करेइ तल्लेसेसु उववजाइ, तंजहा— तेडलेसेसु ।

जीवे णं अंते ! जे अविष वेमाणिएसु उवविज्ञत्ति से णं अंते ! कि हेसेसु उववज्जा १ गोयमा ! जन्हेलाइ दृश्वाइ परिआइता कार्ड करेड तल्हेसेसु उववज्जाह, तंजहा—तेक्केसेसु वा, पह्लेसेसु वा, सुक्लेसेसु वा ।

— भग० श ३ । उ ४ । म १७-१६ । ए० ४५६ ।

जो जीव नारिकयों में उत्पन्न होने योग्य है वह जीवे जिस केश्या के द्रव्यों को म्रहण करके काल करता है जमी लेश्या में जाकर उत्पन्न होता है, यथा— कृष्ण लेश्या में, नील लेश्या में अथवा कापोत लेश्या में। यावत् रण्डक के ज्योतियी जीवों के पहले तक ऐसा ही कहना। अर्थात् जिसके जो लेश्या हो उसके वह लेश्या कहनी।

जो जीव ज्योतिषी देवों में उल्लाश होने योग्य है वह जीव जिम लेश्या के द्रव्यों को महत्य करके काल करता है उसी लेश्या में जाकर उत्पन्न होता है; अर्थात् तेजोलेश्या में । जो जीव वैमाणिक देवों में उत्पन्न होने योग्य है वह जीव जिम लेश्या के द्रव्यों को महत्य करके काल करता है उसी लेश्या में जाकर उत्पन्न होता है; यथा तेजोलेश्या में, पद्मलेश्या में अथवा शुक्रकेश्या में, अर्थात् जिमके जो लेश्या में उपलेश्या में अथवा शुक्रकेश्या में, अर्थात् जिमके जो लेश्या हो उनके वह लेश्या कहनी।

दण्डक के अन्तिम सूच को दिखाने के निमित्त पूर्वोक सूच ( जाव --जींब णे भंते द्रत्यादि) कहा गया है। टीकाकार का कथन है कि यदि ऐमा ही या तो फिर केवल येमानिक का सूच ही कहना चाहिये था फिर ज्योतियी तथा येमानिक के सूच अलग-अलग क्यों कहे ? मैंमानिक और ज्योतियियों की लेक्या उचम होती है यह दिखाने के निमित्त ही दोनों के सूच अलग-अलग कहे गए हैं। अथवा ऐसा करने का कारण सूचों की विचित्र गति हो सकती है। ५७ के सरण की लेक्या से अतिकान्त करने पर : •

अणगारे णं अंते ! आवियप्पा चरमं देवावासं वीह्रक्ते परमं देवावासं असंवचे एत्य णं अंतरा काळं करेज्जा,तस्त णं अंते ! किंह गृह किंह उववाय पन्नचे ? गोयमा ! जे से तत्य परियस्सओं (पिरस्सऊ ) तल्लेसा देवावासा, तिर्हि तस्स गृह, तिंह तस्स उववाय पन्नचे ! से य तत्य ग्रय विराहेज्जा, कम्मछेस्सामेव पिडवहड, से य तत्य ग्रय णो विराहेज्जा, तामेव लेस्सं उविज्ञात णं विहरह । अणगारे णं अंते ! आवियप्पा चरमं असुरकुमारा वासं वीह्रक्कते परमं असुरकुमारा एवं चेव, एवं जाव यणियकुमारावासं, जोइसियावासं एवं वेमाणिया वासं जाव विहरह ।

— भग० श १४। उ१। प्र २, ३। प्र० ६६ v.

भविताला अपगार ( साधु ) जिसने चरम देवाबार का उल्लंबन किया हो तथा अभी तक परम अर्थात् अगले देवाबास को शाम नहीं हुआ हो वह साधु यदि इस बीच में भृत्यु को प्राप्त हो तो उनकी कहाँ गाँत होगी तथा वह कहाँ उत्पन्त होगा ?

टीकाकार प्रस्त को समकाते हुए कहते हैं—उत्तरीत्तर प्रशस्त अध्यवनाय स्थान को प्राप्त होनेवाला अणगार जो चरम—सौधमादि देवलोक के इस तरफ बर्तमान देवाबान की स्थिति आदि कोने योग्य अध्यवसाय स्थान को पार कर गया हो तथा परम -उत्पर स्थित ननत्कुमारादि देवलोक की स्थिति आदि बंधने योग्य अध्यवसाय को प्राप्त नहीं हुआ हो उस अवसर में यदि मरण को प्राप्त हो तो उसकी कहाँ गित होगी तथा वह कहाँ उत्पन्न होगा ह

चरम देवावास तथा परम देवावास के पास जहाँ उस लेश्या वाले देवावास हैं वहाँ उसकी गति होगी तथा वहाँ उसका उत्पाद होगा।

टीकाकार इस उत्तर को समकाते हुए कहते हैं— सीधर्मादि देवलोक तथा सनत्कुमारादि देवलोक के पास ईरागादि देवलोक में जिस लेक्या में साधु मरण को प्राप्त होता है उस लेक्यावाले देवलोक में उसकी गति तथा उसका उत्पाद होता है।

वह साधुवहाँ जाकर यदि अपनी पूर्व की लेरपा की विराधना करता है तो वह कर्मलेरपा से पीतत होता है ( टीकाकार यहाँ कर्मलेरपा से भावलेरपा का अर्थ प्रहण करते हैं) तथा वहाँ जाकर यदि वह लेरपा की विराधना नहीं करता है तो वह उसी लेरपा का आअप करके विहरता है।

# 'भ८ किसी एक योनि से स्व/पर योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में कितनी लेड्या॰ :--

- '५६'१ रक्षप्रभाष्ट्रध्वी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :--
- 'भ्र-'१' १ पर्याप्त असंडी पंचेंद्रिय विर्यंच योनि से रक्षप्रभाष्ट्रव्यी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---
- गमक—१: पर्याप्त असंजी पंचेंद्रिय तिर्यंच योगि से रखप्रमाष्ट्रभी के नारकी में उत्पन्त होने योग्य जो जीव हैं (पङ्जत्ता (त) असन्ति पंचिदियतिरिक्स जोणिए जं मंते ! जे मिविए रखणप्यमाय पुढवीए नेरह्मपुत डवविङ्गत्तम् ×× र तेसि जं मंते ! जीवार्ण कह्न हेस्साओ पन्नताओ ? गोयमा ! तिन्नि हेस्साओ पन्नताओ । तं जहा कृष्ट्हेस्सा, मीडकेस्सा, कांडकेस्सा ) उनमें हुम्ल, नील तथा कारोत तीन हेर्या होती हैं।

— भग० श २४। च १। प्र ७, १२। पृ० ८१५

- इस विवेचन में निम्नलिखित नौ गमकों की अपेक्षा से वर्णन किया गया है:—
- ए—उत्पन्न होने योग्य जीव की औषिक स्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की औषिक स्थिति.
- २— उत्पन्न होने योग्य जीव की औधिक स्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की जघन्यकाल स्थिति,
- ३— उत्पन्न होने योग्य जीव की ब्रौषिक स्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की अलक्ष्यकालिस्थिति।
- ४— उत्पन्न होने योग्य जीव की जघन्यकालस्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की औषिक स्थिति.
- ५.— उरयन्न होने योग्य जीव की जधन्यकालिस्थिति तथा उत्यन्न होने योग्य जीवस्थान की जधन्यकालिस्थिति.
- ६—वरपन्न होने योग्य जीव की जघन्यस्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की उत्कृष्टकालस्थिति,
- उत्पन्न होने योग्य जीव की अक्ष्रकालस्थिति तथा अत्पन्न होने योग्य जीवनस्थान की औषिक स्थिति,
- ५--- छरपन्त होने योग्य जीव की छक्कष्टकालस्थिति तथा छरपन्न होने योग्य जीवस्थान की जफ्यकालस्थिति,
- १— उरमन्त होने योग्य जीव की उत्कृष्टकालस्थिति तथा उरमन्त होने योग्य जीवस्थान की उत्कृष्टकालस्थिति ।

गमक—२: पर्याप्त ससी पंचेंद्रिय तिर्यंच योगि से जक्ष्यरियतिवाले रक्षप्रभाष्ट्रप्यी के नारकी में छत्प्रह होने योग्य जो जीव हैं (पडजता असन्तिपंचिदियतिरिस्ख जोणिए णं मेते ! जे भविए जहरूनकाळहिहूँएसु रयणप्यभापुढविनेरङ्ग्सु उवधिजजस्य ×××ते णं मेते ! ××× एवं सच्चेव वक्तव्या निरवसेसा भाणियव्या । जनमें कृष्ण, नील तथा काषीत तीन लेखा होती हैं |

-- भग० श २४ । उ १ । प्र २८, २६ । पृ० ८१६

गमक ३—: पर्वात कसंजी पंजेंद्रिय तिर्यंच योनि से उन्कृष्टस्थितवाले रजप्रमापृथ्यी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (पञ्जताश्रसन्निपीचिद्रियतिरिक्स जोणिए णंभते! जे भविए उद्घोसकास्त्रिद्विष्मु रयणप्भापुढिविनेरङ्ग्यु उववित्तर्यः ×× से णंभते! जीवा० श्रवसेसं तं चेव, जाव—अनुवंधो ) उनमें कृष्ण, नील तथा कारीत तीन नेश्या होती हैं।

— भग॰ श २४। उ१। म ३१, ३२। ए॰ ८१६

गमक—४: ज्ञयन्यस्थितवाले पर्याप्त अवश्री पंचेद्रिय तिर्वेच योति से रक्षप्रमाप्तव्यो के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (ज्ञहून्मकाळहिंद्वैचपज्जचाअसन्निपीचिदय-तिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविष्ट रयणप्यभायुडिक्तेरह्ण्सु चवविज्जचाए ४ ४ ते णं भंते ! ४ ४ सेसं लं चेव ) उनमें कृष्ण, नील तथा कापोत तीन लेस्या होती हैं।

--- भग० श २४। उ १। प्र ३४, ३५। पु० ८१७

गमक— १: जघन्यस्थितवाले पर्याप्त असंशी पर्वेद्विय तिर्यंच योनि से जघन्यस्थितिवाले रक्षप्रभाष्ट्रध्यी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (जहन्नकाळिट्टिईयपम्जन्त
असिन पंचिदियतिरिक्ख जोणिए ण अंते ! जो अविए जहन्नकाळिट्टिईयपु रयणप्रभायुद्धविनेरह्म्सु जवविजनत्त्र × × ते ण अंते ! जीवाठ सेसं तं चेव ) उनमें कृष्ण, नील तथा कार्योत तीन लेखा होती हैं |

— भग० श २४ । उ१ । प्र ३७, ३८ । पृ० ८१७

गमक—६ : जपन्यस्थितिवाले पर्याप्त लक्ष्मी पंचीद्रय तियं च योनि से उत्कृष्टिस्थिति वाले राज्यमा पृथ्वी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (जहन्यकालद्भिईय-पञ्जत्ता जाव—तिरिक्लजोणिए ण मंते ! जे भविष उक्कोसकालद्भिईयस् र्यणप्यभायुद्धविनेरह्मस्य उवविज्ञताष्ट्र × × ते णं भंते ! जीवा० अवसेसं तं चेव ) उनमें कृष्ण, नील तथा कापीत तीन लेश्या होती हैं।

-- मग० श २४। उ १। म ४०, ४१। प्र० ८१७

गमक—७: उन्कृष्टिस्वितवाते पर्याप्त असंबी पंचेद्विय वियंच योनि से रत्यम्मापृथ्वी के नारकी में उत्यन्न होने योग्य वो जीव हैं (बक्कोसकाळहिं हैंयपजनस्वसिन्नपंचिदियतिरिक्ख जोणिए णं अंते! जे भविष रयणप्यभायुद्धविनेरहप्स् उवविज्ञानस्य × × ते णं अंते! जीवा० × × अवसिसं जहेव आहिवगमप्णं सहेव आणांत्व्यं ) उनमें कृष्ण, नील तथा काणेत तीन सेम्या होती हैं।

— भग० श २४। उ१। म ४३, ४४। पृ० ८१७-१८

गमक—C: उन्हृदृश्चितवाले पर्योग समंत्री पंचीन्द्रय तिर्वच योनि से जमन्यस्थिति वाले स्वयुत्तापृथ्वी के नात्वों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं ( उन्होसकाळद्विहैयपञ्जल्ञ तिरिक्त जोणिए जं भंते! जे संविए जहन्नकाळद्विहैयसु रयणo जाव —ववविज्ञल्यए  $\times \times R$  लं भंते! जीवा $o \times \times$  सेसं सं चेव, जहां सत्त्रमगमए ) उनमें कृष्ण, नील तथा जायो तीन केश्या होती हैं।

—सग० श २४ । च १ । प्र ४६, ४७ । पृ० ८१८

गमक— है: उत्कृष्टिस्थितिवाले पर्याग करती पंचीन्द्रय वियंच योनि से उत्कृष्टिस्थिति-वाले रत्यप्रमापृथ्वी के नारकी में उरपन्न होने योग्य जो जीव है (ज्ह्होसकाळहिई्ड्यपडजत — जाव — तिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए उक्कोसकाळहिई्ड्यु रयण जाव— उवविज्ञत्वर × × ते णं भंते ! जीवा० × × सेसं जहां सत्तमगमर ) वनमें कृष्ण, नील तथा कारीत वीन लेर्या होती हैं |

—भग० श २४। च १। प्र ४६, ५०। पृ० ८१८

'भूम' १' २ पर्याप्त संख्यात् वर्षकी आयुवाली संझी पंचेन्द्रिय तिर्वच योनि से रत्नप्रभाषृथ्वी के नारकी में जरमन्त्र होने योग्य जीवो में :—

गामक—१: पर्याह संस्थात् सर्वे की आयुवाले संही संचेन्द्रिय तिर्यंच योनि से स्वप्रभा-पृथ्वी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं ( फजन्मसंख्वेष्ठजवासाउयसन्तिपीय-दियतिरिस्स जोणिय णे भेते ! जो भविष्य स्थापपभपुदिक्षेत्रेरङ्ख्यु उद्यविष्ठजलप् × × ४ तेसि णं भेते ! जीवाणं कह हेस्साओ पक्षताओं ? गोयमा ! झल्लेस्साओं पन्तत्ताओं । तं जहा—कल्ल्लेस्सा, जाव— मुक्केस्सा ) उनमें हुम्ण वावत् शुक्त झ केर्या होती हैं।

— भग० श २४। च १। प्र ५५, ५६। ए० ८१६

गमक—२ : पर्याप्त संस्थात् वर्ष की आयुवाले संश्री पंचेन्द्रिय तिर्यंच योगि से जपन्य-कालस्थितवाले रक्षप्रमापृथ्वी के नारकी में उत्पन्नहोने योग्य वो जीव है (प्रजन्तसंखेडक) जाब—जे भविए जहन्नकाळ०×××ते णं संते ! जीवा एवं सो चेव पढसो गमओ निरवसेसो भाणियञ्जो ) उनमें कृष्ण यावत् शुक्ल इ लेरया होती हैं।

— भग॰ श २४। उ१। प्र ६१, ६२। पृ॰ ८१६

समक— ३ : पर्वाप्त संस्थात् वर्ष की आयुवाते संजी पंचीन्त्रय तिर्वच योनि से उत्कर-रियतिवाते रखप्रमापृथ्वी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (सो चेव बक्कोस-काळहिंदूरेपसु उववन्नो × × अवसेसो परिमाणादीओ भवाणसपङजवसाणो सो चेव पढमामओं णेयञ्चो ) उनमें कृष्ण यावत् शुक्ल कु लेश्या होती हैं।

— भग० श २४। उ १। म ६३। प्र० ८१६

गमक-४: जयन्यस्थितिवाले पर्योग्र संस्थात् वर्ष की आयुवाले संशी पंचीन्द्रय तियंच योनि से रात्तप्रभापुण्यों के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (जहन्तकाळहूईय-पञ्जत्तसंखेजवासाउयसन्निपंचिद्वितिरिक्लजोणिए णं अंते! जे अविए रयणप्यभुद्धवि० जाव—उवविज्ञत्तप्र×× ते णं अंते ××× लेस्साओ तिन्न आदिक्लाओं) उनमें प्रथम की तीन लेग्या होती हैं।

——भग०शा२४ । उ१ । प्र६४, ६५, । पृ० ⊏१६-२०

गमक—५: अधन्यस्थितिवाले पर्याप्त संस्थात् वर्ष की आयुवाले संशी पंचेनिद्रय तिर्यंच योनि से जयन्यस्थितिवाले रलप्रमाष्ट्रश्वी के नारकी में उत्तन्न होने योग्य जो जीव हैं (सो चैव जहन्नकालद्विहैंग्सु उवबन्नो ××× ते णं अते! एवं सो चेंव चलखों गमजो निरवसेसो भाणियक्वों) उनमें प्रथम की तीन लेर्या होती हैं।

—भग॰ श २४। उ१। प्र ६६। पृ० ८२•

गमक— ६: जपन्यस्थितिवाले पर्याट संस्थात् वर्ष की आयुवाले संशी पंचीन्द्रय तिर्वच योनि से उत्कृष्ट स्थितिवाले रालप्रभाष्ट्रभी के नारकी में उत्तक होने योग्य जो जीव हैं (सो चैव उक्कोसकालाईईएसु उववननो ×××ते णं मंते ! एवं सो चैव चक्त्थों गमको निरवसेसो भाणियवजो ) वज्ने प्रथम को तीन क्रेप्या होती हैं।

— भग० श २४ । उ१ । प्र ६७ । प्र∘ ⊏२०

गमक - ७: उन्हर्शस्यातवाले पर्याप्त संस्थात वर्ष की आयुवाले संत्री पंचीन्द्रय तिर्यंच योनि से रान्यमापृथ्वी के नारकी में उत्यन्न होने योग्य जो जीव हैं (उक्कोसकालहिट्टैय-पंजनसंखेळाबासाचय० जाब - तिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए रयणपमा-पुढिबिनेहण्सु चबबजित्तए×××ते णं भंते ! जीबा० अवसेसो परिमाणादीको सवाएसपज्ञवसाणो एएसि चेब पढमगमको णेयक्को ) ७नमें कृष्ण यावत शुक्त कृ लेक्या होती हैं। गमक-८: उन्हिष्टिस्थितिवाने पर्याप्त संस्थात् वर्ष की बायुवाने संझी पंचेंद्रिय विर्वेष योनि से जफ्प्यस्थितिवाने रक्षप्रमाष्ट्रश्री के नारकी में उस्तन्न होने पोख जो जीव हैं। (सो चैब जहन्यकाळहिईस्पु क्ववन्तो × × × ते णं अंते! जीवा० सो चैब सत्तमो गमको निरवसेसो भाणियक्वो ) उनमें कृष्य यावत् गुक्त क लेश्या होती हैं।

— भग० श २४। उ१। प्र ७०, ७१। प्र ६२०

गमक—६: उक्कप्टिस्थितवाले पर्याप्त संस्थात् वर्ष की आयुवाले संशी पंचेंद्रिय तिर्येच योनि से उक्कप्टिस्थितवाले राज्यभाष्ट्रस्थी के नारकी में उत्यन्न होने योग्य जो जीव हैं (उक्कोसकाळिहिई्स्थिप उक्कोस-निरिस्स्वजीणिए णं भेते! जे भविए उक्कोस-काळिहिई्स्थि जाव—उवविज्ञित्तए XXX ते णं भेते! जीवा० सो चेंब सत्तसगमजो निरविसेसो भाणियञ्जो ) उनमे कृष्ण यावत् ग्रुक्क छ लेश्या होती हैं।

--- भग० श २४। उ१। प्र ७२, ७३। प्र ८२०-२१

"५८" १' ६ पर्योप्त संस्थात् वर्षकी आयुवाले संजी मनुष्य से रत्नप्रभाष्ट्रध्वीके नारकी में उत्पन्न होने योग्य जीवी में :---

गमक—१-६: पर्यात मंहयात् वर्ष की आधुवाले संत्री मनुष्य से रलप्रमापुथ्यी के गारकी मं उत्तर्ज्ञ होने योगय जो जीव हैं (यड्जत संखंडज्ञबासाउयसन्तिमणुश्ते को भेते! जे अविष् र वाण्यभाष पुडवीप नैरङ्ग्यु उवब विज्ञत्तर X X र वे को भेते! एवं सेसं जहा सन्तियं विद्यविदिस्खजोणियां —जाव—'भवाएसो' ते। ग० १। सो चेव जहत्त्वज्ञाल्डिहेंप्यु उववन्तो—एम चेव वत्तत्वया। ग० २। सो चेव जहांसकाछिहेंद्र्यु उववन्तो—एम चेव वत्तत्वया। ग० ३। सो चेव जहत्त्वकाछिहेंद्र्यु उववन्तो—एस चेव वत्तत्वया। ग० ३। सो चेव जहत्त्वकाछिहेंद्र्यु उववन्तो—एस चेव वत्तत्वया। ग० ४। सो चेव जहत्त्वकाछिहेंद्र्यु उववन्तो—एस चेव वत्तत्वया। ग० ६। सो चेव जहांसकाछिहेंद्र्यु उववन्तो—एस चेव वत्तत्वया। ग० ६। सो चेव जहांसकाछिहेंद्र्यु उववन्तो, सच्चेव सत्तमगमज्ञ लेय्वचो। ग० ७। सो चेव जहत्त्वकाछिहेंद्र्यु उववन्तो, सच्चेव सत्तमगमज्ञत्वव्या। ग० ६। सो चेव जहत्त्वकाछिहेंद्र्यु उववन्तो, सच्चेव सत्तमगमज्ञत्वव्या। ग० ६) उनमें नव ही गमवी में ब लेया होती हैं।

<sup>—</sup> भग० श २४ | उ १ | म ६१-१०० | प्र० ८२३-२४

'५८'२ शर्कराप्रभाष्ट्रध्वी के नारकी में उत्तरन होने योग्य जीवो में :— '५८'२'र पर्योग्न संस्थात् वर्ष की आयुवाले मंत्री पंचेंद्रिय तियंच योनि से शर्कराप्रभाष्ट्रध्वी के नारकी में उत्तरन होने योग्य जीवो में :—

गमक—१-६: पर्यात मंस्यान् वर्ष की आवुवाले संत्री पंचेन्द्रिय तिर्यंव योति से शक्रामभाषुश्वी के नारकी में उत्यत्न होने योग्य को जीव हैं (पञ्जत संखेडजवामा-डयसन्निर्पाविद्यतिरिक्त जोणिए णं भेते ! जो भविए सक्करप्यभाए युढवीए तेरहपुषु डवविज्ञत्तर x x से लं भेते ! जोवा x x x एवं जहेव रयणप्यभाए डववडजंत-(गम) गस्स लद्धी सच्चेव निरवसीमा भाणियञ्जा x x एवं रयणप्यभायुढविगमम सरिसा पात्र वि गमगा भाणियञ्जा x x x । उत्यत्न प्रयत्म के तीन गमको में छ लेरिया होती हैं।

— मग० श २४ । उ १ । प्र० ७४ ७५ । पृ० ८२१

'५८'२'२ पर्योग सक्यात् वर्षे की आयुवाले संज्ञी मनुष्य से शर्कराग्रमापृथ्वी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गमक - १-६ : पर्याग सल्यान् वर्ष की बायुवाले संबी गयुष्य से शर्कराप्रभाष्ट्रध्यो के नारकी में उत्पन्न होने यांग्य जा जीव हैं (पञ्जल संखेज्जवासाउयसिन्नमणुस्से णें भंते ! जे भविष् सक्करप्रभाष पुढवीष नेरदृष्य जाव — उवविज्ञलप् ××× ते णें भंते ! सो चेव र्यणप्रभुद्धविगमओं जेयव्यो ××× एवं एसा ओहिएसु तिसु वि गमण्यु मणुस्सस ब्द्वी ×××। सो चेव अप्यणाजहन्तकाखिट्ठ हैं आं जाओ तस्स वि तिसु वि गमप्सु एस चेव बद्धी ×××। सो चेव अप्यणा उक्कोसकाखिट्ठ शें जाओ तस्स वि तिसु वि गमप्सु ४×× सेसं जहा पढमगमप् ) अनमें नव ही गमकों में छ लेश्या होती हैं।

---भग० श २४ | उ १ | प्र १०१-१०४ | पृ० ८२४

'५८'३ बालुकाप्रभाष्ट्रथ्वी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

५८ ३'१ पर्यात संस्थात् वर्ष की आयुवाले मंशी पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि से बालुकाप्रभाष्ट्रथी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :—

गमक—१-६: पर्याप्त संस्थात् वर्षे की बायुवाले सबी पंचेन्द्रिय तियंच यानि से बायुवाले मशी पंचेन्द्रिय तियंच यानि से बायुवाले मशी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव है (पञ्जलसंखेज्जवासाउय-सिन्तपंचिद्वयतिरिक्ख जोणिए णं मंते ! जे भविए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरद्वर्ष्यु उचविज्ञत्तर xxx ते णं मंते ! जीवा० xxx एवं जहेव रयणप्रभाए उववञ्जन्ता (मग्र) सस स्वद्वी सच्चेव निरवसेसा भाणियव्वा—जाव 'भवाएसो' ति ।

 $x \times x$  एवं राजाप्यसपुढ विगाससिसा णव वि गामगा भाणियव्या  $x \times x$  एवं जाव—'क्षट्रपुढ वि' ति $\circ$ ) उनमें प्रथम के तीन गामको में ख लेस्पा, मध्यम के तीन गामको में आदि की तीन लेस्या होया होप के तीन गामको में छ लेस्पा होपी हैं। ('ध्र-ः'र'२)।

— भग० श २४। उ १। प्र ७४, ७५। पृ॰ ५२१

'भूद'३'२ पर्याप्त सस्यात् वर्षकी आयुवाले सज्ञी सनुष्य सं बालुकाप्रभाष्ट्रश्र्वी के नारकी में उत्पन्न होने योश्य जीवों में :—

गमक—१-६ : पर्याप्त संस्थात् वर्ष की आयुवाले मंत्री मतुष्य से बालुकाप्तमारुष्यी के नारकी में उत्तरण होने योग्य जो जीव है (पत्रज्ञत्तसंखक्षज्ञवासाउद्यमिलमणुस्से णं भंते ! जे भविष्य सकर्ष्यभाष पुढवीष नैरङ्ग्यु जाव0-ज्वविक्रित्तस्य  $\times \times \times$  से सं तं चेव, जाव — 'भवापसो' ति ।  $\times \times \times$  पर्व पसा जोहिष्यु तिसु गमपसु मणुसस्स छद्धो ।  $\times \times \times$ ।— ग० १-३ सो चेव खप्यणा जहन्त्रकालहिर्द्वेशो जाओ, तस्स वि तिसुविं गमपसु प्रस् चेव छद्धी !  $\times \times \times$  सेसं जहा जोहियाणं ।  $\times \times \times$ ।— ग० ४-६ सो चेव अप्पणा कक्कोसकाछिर्द्वेशो जाओ । तस्स वि तिसु विं गमप्तु  $\times \times \times$  सेसं जहा पढ़मगम् ।  $\times \times \times$  ग० ७-६ । एवं जाव — छद्वपुववी ) उनमें नव ही गमको में छ लेश्या होती है ।

— भग० श २४ । ३ १ । प्र १०१-१०४ । प्र० ८२४

'५८'४ पंकप्रभाषृथ्वी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :—

'৬ৄ⊏'४ १ पर्याप्त संस्थात् कर्यकी आयुवाले संजी पचेद्रिय तियंच योनि से पक्रमगुण्जी क नारकी में उरपन्न होने योस्य जीवां में :—

गमक-ए-६: पर्योग संस्थात् वर्ष की आयुवाले गशी पंचेन्द्रिय तिर्यच यांनि रा पंकप्रमाणुश्वी के नारकी ने उत्पन्न होने योग्य जो और हैं (देग्यो गाठ थू⊆:११) उनमें प्रथम के तीन गमको में कु लेखा, मध्यम के तीन गमको में आदि की तीन लेखा तथा शेष के तीन गमको में कु लेखा होती हैं।

---भग० श २४ | उ १ | प्र ७४-७५ | पृर ८२१

'५८''' २ पर्याप्त संख्यात् वर्षकी आयुवाले संज्ञी सनुष्य से पंकप्रभाष्ट्रध्यीके नारकी में उत्पन्न होने योज्य जीवों में :---

गमक-५-६: पर्याप्त संस्थात् वर्ष की आयुवाले सश्री मनुष्य से पंकप्रभाष्ट्रश्वी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जी जीव हैं (देखों पाठ '५⊏'३'२) उनमं नौ गमको ही में **व** लेश्या होती हैं।

— भग० श २४ । व १ । प्र १०१-१०४ । पृ० ८२४

५८५५ प्मप्रभाष्ट्रण्यी के नारकी में उत्तरन होने बोख जीवो में :-५८५५ पर्वाप्त संख्यात् वर्ष की आयुवाने संबी पंचेद्विय तियंच योनि से धूमप्रभाष्ट्रश्वी
के नारकी में उत्पन्न होने बोख जीवो में :--

समक -१-६: पर्याप्त संस्थात् वर्ष की बादुवाले मंत्री पंचेन्द्रिय तियंच योति से भूममापृष्यी के नारकी में उत्तन्त होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ ५८-६:१) उनमें प्रथम के तीन गमको में ख लेख्या, मध्यम के तीन गमको में बादि की तीन लेखा होप के तीन गमको में बादि की तीन लेखा होप के तीन गमको में बादि की तीन लेखा होपी हैं।

—मग॰ श २४ । उ १ । प्र ७४, ७५ । पृ० ८२१

'५८ ५'२ पर्याप्त सरूपात् वर्षकी आयुवाले संजी सनुष्य से धूमग्रभाष्ट्रध्यी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

गमक—१-६: पर्याप्त संस्थान् वर्ष की आयुवाले संजी सनुष्य से धुमग्रभाष्ट्रध्यों के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ 'धूट'३२) उनमें नव गमको ही में स्रु लैक्या धोनी हैं।

— भग० श २४। च १। प्र १०१ १०४। पृ० ८२४

'भू='६ तमप्रभाष्ट्रथी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :---'भू= ६'१ पर्याप्र संख्यात् वर्ष की आयुवाले सजी पंचेंद्रिय तिर्यच योनि से तमप्रभाष्ट्रथ्वी के

नारत्री में उत्पन्न होने योग्य जो जीवो में :--

रामक — १-६ : पर्याप्त संस्थात् वर्ष की आधुवाले संझी पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि से तसप्रमापृथ्वी थे नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ ५८-३१) उनमें प्रथम के तीन गमको में खुलेर्या, मध्यम के तीन गमको में आदि की तीन लेरया तथा शेष के तीन गमको में खुलेर्या होती हैं।

— भग० श २४ | उ १ | प्र ७४, ७५ | पृ० ८२१

'भू='६'२ पर्याप्र संख्यात् वर्षं की आधुवाले संज्ञी मनुष्य से तसप्रभाष्ट्रध्वी नारकी में उत्पन्न होने योज्य जीवी में :--

— मग० श र४ | उ १ | प्र १०१-१०४ | प्र ⊏र४

'प्रम'७ तमतमाप्रभाष्ट्रजी के नारकी में उत्रन्त होने योख्य जीवो में :--'प्रम ७'१ पर्याप्त संस्थात् वर्ष की जायुवाले संजी पंचेंद्रिय तिर्यचयोनि से तमतमाप्रभाष्ट्रजी के नारकी में उत्पन्न होने योख्य जो जीव हैं ( प्रजन्तसंखेष्ठजवासाउय् जाव-निरिक्स- जोणिए णं भंते ! जे भविए अद्देसत्तमाए पुढवीए नेरइएसु उवविज्जत्तए ××× ते णं भंते । जीवा० एवं जहेव स्याप्यभाए जव गमगा लढ़ी वि सच्चेव ××× सेसं तं चेव, जाव—'अनुबंधो'त्ति । ×××।—प्र ७६,७७ । ग०१ । सो चेव जहन्नकाल-दिईयम उवबन्नो० सच्चेव बत्तव्वया जाव-'भवाएसो' ति ×××प्र ७/८। ग० २। सो चेव उक्तोसकालर्रिईएस उत्रवन्नो० सच्चेत्र लढ़ी जाव -- 'अणुबंघो'त्ति x x x 1-- प्रo ७१ । ग० ३ । सो चेव अपणा जहन्तकारुट्रिडेओ जाओ० सञ्चेव रयणप्यभुपढविजहत्नकालद्विर्देयवत्तव्यया भाणियव्या, जाव'भवाएसो'त्ति ×××---प्र ८०। ग० ४। सो चेव जहन्नकालट्रिईएस उववन्नो० एवं सो चेव चडस्थो गमओ निरवसेसो भाणियव्यो, जाव - 'कालाएसो' ति-प्र ८१। ग० ६। सो चेव उक्कोसकालद्विर्दृष्ट्म उञ्चन्नो० सन्चेव लद्धी जाव - 'अणुर्वधो'ति ×××-प्र ८२। ग० ६। सो चेव अप्पणा उक्कोसकास्टर्ट्राओ जहन्नेणं x x x ते णं भंते ।० अवसेसा सञ्जेष सत्तमपद्वविपदमगमवत्तव्वया भाणियव्वा, जाव-'भवाएसो'ति ××× सेसं तं चेव - प्र ८४। ग०७। सो चेव जहन्नकालद्विष्ठेष्स उववन्नो० सच्चेव लद्वी ××× सत्तमगमगसरिसो—प्र ८५। ग० ८। मो चेव उद्योसकारुदिएस उववन्नो० एस चेव छद्धी जाव - 'अणुबंधो' ति - प्र ८६। ग० ६) उनमें प्रथम के तीन गमकी में छ लोश्या. मध्यम के तीन गमको से आदि की तीन लोश्या तथा शेष के तीन गमको से छ लेश्या होती हैं ( 'भ्रद्र' १'२ )।

— भग॰ श २४ | उ १ | प्र ७६ ८६ | पु० ८२१-२२
'५८'७'२ पर्याप्त संस्थात् वर्षकी आयुवाले संझी मनुष्य ने तमतमाप्रभाष्ट्रश्री के नारकी में
उत्पन्न होने योग्य जीवो में :--

गमक—ए-६: पर्यात मस्यात् वर्षं की बायुवाले मंत्री मनुष्य से तनतमाप्रमायुष्यी के नारकी में उत्तरन होने थोया जो शीव हैं (पञ्जत्तसंखेक जवासा उद्यसिम्नणुस्से णं भंते ! के भविष अहेसत्तमाण पुद्धवि (वीष् ) नेरइष्सु उवविज्ञत्तप्××× ते णं भंते ! कीवा० ××× अवसेसी सो चेव सक्तरप्यमायुद्धविगमको णेयव्यो ××× सेसं तं चेव जवा—'अणुवंशो'त्ति ×× । ग० १। सो चेव जहन्नकाळ[हुईरस्सु उववन्नो—एस चेव वत्तव्यया ×××। ग० २। सो चेव उक्तासकाळ[हुईरस्सु उववन्नो—एस चेव वत्तव्यया ××। ग० ३। सो चेव अपणा जहन्नकाळ[हुईरक्षो जाओ, तस्स वि तिसु वि गमप्सु एस चेव वत्तव्यया ××। ग० ७-६। सो चेव अप्यात्मा काळहुईर्था ज्ञाओ, तस्स वि विसु वि गमप्सु एस चेव वत्तव्यया ××। ग० ७-६। सो चेव अप्यात्म काळहुईर्था जाओ, तस्स वि विसु वि गमप्सु एस चेव वत्तव्यया ××। ग० ७-६) धनमें नो गमको ही में क्ष लेरणा होती हैं ('भूट-२२)।

'५८ ८ अहुरकुमार देवों में उत्पन्त होने योग्य अन्य गति के जीवों में :— '५८८' १ पर्योप्त असंश्री पंचेद्रिय तिर्येच योनि से असुरकुमार देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :—

गमक— $\P$ -६: पर्योग असंशी पंचेद्रिय निर्यंच योनि से असुरकुमार देवी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं ( पज्जतअसिक्षपीचिद्रियतिरिक्खजोणिए ण संते ! जे सिवए असुरकुमारेसु उवज्जित्व  $\times \times \times$  ते ण संते ! जीवा० १ एवं रयणप्यभागमगसरिसा णव वि गमा भाणियव्दा  $\times \times \times$  अवसेसं तं चेव ) उनमें नव गमको हो में आदि की तीन लेक्या होती हैं ( 'प्रज्ञ' १ ग० १-६ )

——भग० श २४ | उ २ | प्र २,३ | पृ० स्थ् '५८-'८'२ असंख्यात् वर्षकी आयुवाली संशीषंचेद्रिय तिर्यचयोनि से अनुरकुमार देवों में अस्यन्त होने बोध्य जीवों में—

गमक—१-६: अमंक्यात् वर्षं की आधुवाले मंत्री पंचेंद्रिय निर्यंच योगि से अप्तरकुमार देवो में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (असंखेळावासाउयसिन्तपंचिंदिय-तिरिक्यजोणिए णें मंते ! जे अबिए असुरकुमारेसु उवविज्ञात् ४×४२ ते णें सेते ! जीवा—पुच्छा । ४×४ चतारि लेस्सा आदिहाओ ४×४। ग०१। सो चेव जहक्षताळाढ्ढिहरेपुसु उववन्नो—एस चेव वत्तव्यया ४×४। ग०१। सो चेव जहक्षताळाढ्ढिहरेपुसु उववन्नो—४४—एस चेव वत्तव्यया ४ ४ सेतं ने चेव। ग०१। सो चेव जाव—'भवाएसो'ति ४ ४ ४। ग०४। सो चेव जाव—'भवाएसो'ति ४ ४ ४। ग०४। सो चेव जहन्तकाळाढ्ढिहेपुसु उववन्नो—एस चेव वत्तव्यया ४ ४। ग०६। सो चेव उक्कोसकाळाढ्ढिहेपुसु उववन्नो २ से से चेव वत्तव्यया ४ ४ ४। ग०४। सो चेव उक्कासकाळाढ्ढिहेपुसु उववन्नो २ से से चेव वत्तव्यया ४ ४ । ग०४। सो चेव उक्कासकाळाढिहेपुसु उववन्नो २ से चेव पढम गमगो भाणियव्यो ४ ४ ४। ग०४। सो चेव जहन्नकाळाढिहेपुसु उववन्नो, एस चेव वत्तव्यया ४ ४ । ग०४। सो चेव उक्कोसकाळाढिहेपुसु उववन्नो, एस चेव वत्तव्यया ४ ४ । ग०४। सो चेव उक्कोसकाळाढिहेपुसु उववन्नो, इति वेव वत्तव्यया ४ ४ । ग०४। सो चेव वत्तन्तवया ४ । ग०४। सो चेव वत्तव्यया ४ १ । ग०४। सो चेव वत्तव्यया ४ । ग०४। सो चेव वत्तव्यया ४ । ग०४। सो चेव वत्तव्यया ४ । ग०६। सो चेव वत्तव्यया ४ । सो चेव वत्तव्य

— भग० श २४ । उ २ । प्र ५-१५ । पृ० द२५ । २७

'५८-८-: पर्याप्र संस्थात् वर्षं की आयुवाले संजी पर्चेद्रिय तिर्यंच योनि से असुरकुमार देवो में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :—

गमक—१-६ : पर्योग्न संस्थात् वर्ष की आधुवाले संत्री पंचेंद्रिय विर्यय योगि से असुर-कुमार देवों में जरान्न होने योग्य जो जीव हैं (पज्जतसंखेण्जवासाउय सन्तिपंचिदिय-विरिक्खजोणिय णं मंते ! जे भविष् अधुरकुमारेषु उववज्जित्तप्××× ते णं मंते ! जीवाः ××× एवं एएसि स्यणप्यभपुढविगमगसरिसा नव गमगा णेयध्वा । नवरं जाहे अप्पणा जहन्तकारुद्रिईओ भवड, ताहे तिसु वि गमएसु डमं णाणत्तं -चत्तारि लेक्साओं ) उनमें प्रथम के तीन गमकों में छ लेक्सा. मध्यम के तीन गमकों में प्रथम की चार लेज्या तथा शेष के तीन गमको में छ लेज्या होती हैं ('भूद'१'२)।

--- भग० २४। व २। प्र १६.१७। प्र० ५२७ '५८'८' अमंख्यात् वर्षकी आयुवाले गंशी मनुष्य से अक्षरकुमार देवों में जरान्न होने योख्य जीवो में : --

गमक-१६: असंख्यात् वर्षकी आयुवाले संज्ञी मनुष्य से असुरकुमार देवों मे चरपन्त होने योग्य जो जीव हैं (असंखेजवासाउयसन्तिमणुम्से णं भंते । जे भविष् अमुरक्रमारेस उववज्ञित्तर ××× एवं असंखेजनासाउयतिरिक्खजोणियसरिसा आदिल्ला तिन्नि गमगा णेयव्या ×××-प्र २०। ग०१-३। सो वेष अप्पणा जहन्नकालद्विश्यो जाओ, तस्स वि जहन्नकालद्विश्यतिरिक्खजोणिय सरिसा तिन्नि गमगा भाणियव्या ××× सेसं तं चेव -प्र० २१। ग०४-६। सो चेव अप्यणा उक्कोमकालदिईओ जाओ, तस्स वि ते चेव पच्छिल्लगा तिन्ति गमगा भाणियच्या---प्र०२२ । ग०७-१) उनमें नौगमको ही में आदि की चार लेश्या होती हैं ( '५८'८२ )।

-- भग० श २४। उ२। प २०-२२। प्र• ६३७

'५,८'८'५ पर्याप्त संख्यात् वर्ष की आयुवाले संज्ञी सनुष्य से अस्रकुमार देवो में उत्पन्न होने याय जीवा में : --

गमक १६ः पर्याप्त संख्यात् वर्ष की आयुवाले संज्ञी मनुष्य से असरकमार देवो में उत्पन्न होने योग्य जा जीय हैं (पजातसंखेजनासाउयसन्निमणस्से ण भंते। जे भविए असुरकुमारेस उववज्जित्तए ××× ते णं भंते ! जीवा० १ एवं जहेव एएसि रयणप्यभाष उत्रवज्ञमाणाणं णव गमगा तहेव इह वि णव गमगा भाणियब्बा ××× सेसंतंचेवा) उनमंनी गमको ही में छ लेश्या होती हैं। ('५८'१'३)।

--- भग० श २४ । उ २ । प्र २४, २५ । प्र० ८२७-२८

'५८ ह नागकमार यावत स्तनितकमार देवो मे उत्पन्न होने योग्य जीवो में :--५८ ह १ पर्याप्र असंजो पंचेडिय तिर्यच योनि से नागकुमार देवों में उत्पन्न होने योग्य

जीवो में:---

गमक - १-६ : पर्याप्र असंजी पंचेंद्रिय तियंच योनि से नागकुसार देशों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (नागकुमारा ण भंते। ××× जड़ तिरिक्ख० १ एवं जहा अधुरकुमाराणं बत्तव्वया तहा एएसि वि जाव — 'असन्नि'त्ति) उनमें नी गमको ही में प्रथम की तीन लेख्या होती हैं।

— भग० श २४ | उ३ | प्र १-२ | पू० ८२८

'५८६'२ असंस्थात् वर्षकी आयुवाले संश्री पंचेद्रिय तिर्यच योगि सं नागकुम।र देवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :—

गमक-१६: असंस्थात् वर्ष की आयुवाले संत्री प्रचेन्द्रिय तिर्यंच यंति स नाग कुमार देवो में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (असंस्वंकजवासाउयसिन्तर्पविद्य तिर्वस्वजोणिए णे भेते! जे भविए नागकुमारेसु उवविज्ञत्व ४×× ते णे भेते! जीवा० अवसेसो सो चेव असुरकुमारेसु उवविज्ञताणस्य गमगो भाणि यव्यो जाव—'भवाष्मो'न्ति ×××—प्र० १। ग० १ सो चेव जहन्तकालहिईश्सु उववन्तो, तस्स चेव कत्त्वया ×××—प्र० १। ग० २। सो चेव उक्कोसकाल-हिईश्सु उववन्तो, तस्स वि एस चेव बत्तव्या ××× सेसं तं चेव जाव—'भवाष्मो'ति—प्र० ७। ग० ३। सो चेव अप्यणा जहन्तकालहिईओ जाओ, तस्स वि तिसु वि गमगसु जहेव असुरकुमारेसु वववज्जमाणस्य अस्तन्तकालहिइयास्त नहेव नित्यसेसं—प्र० ८। ग० ४-६। सो चेव अप्यणा उक्कोसकालहिई जो जाओ, तस्स वि तहेव तिन्ति गमगा जहा असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्य ××× सेसं तं चेव—प्र० १। ग० ४-६। जो असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्य ×× सेसं तं चेव—प्र० १। ग० ४-६। जो असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्य ×× सेसं तं चेव—प्र० १। ग० ४-६। जो न्व नामको में ही प्रथम की चाग नेश्या होती हैं (भूम ६ : )

— भग•श ६८। ७३। प्र ४-६। ए० स्ट् 'भू-६'३ पर्याप्त सक्त्यात् वर्षकी आयुवाले संत्री पंचेन्द्रिय तिर्यच योगि से नागकुसार देवा से प्रयुक्त होने सोस्य लीको सें:—

गमक--१-६: पर्याप्त मह्यात् वर्ष की आयुवाने नहीं पर्चेन्द्रिय निर्यंच योनि से नागकुमार देवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (पज्जतसंखेडजवासाउद॰ जाव — जे भविष्त नागकुमारेसु उवविज्ञताए ××× एवं जहेंब आयुक्तुगरेसु उवविज्ञनाणस्स वस्तव्यया तहेंब इह विणवसु वि गमगसु ××× सेसं तं चेव ) उनमें प्रथम के तीन गमकों में छ लेश्या, मध्यम के तीन गमकों में प्रथम की चार लेश्या तथा शेव के तीन गमकों में कुलेश्या होती हैं।

—भग० श २४ | उ३ | प्र ११ | ए० ८२८

'५८'६'४ असल्यात् वर्ष की आयुवाले सज्ञी सनुष्य से नागकुमार देवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में : -

 नागकुनारेसु अवविज्ञित्तए XX एवं जहेव असंखेजजबासाउयाणं निरिक्स-जोणियाणं नागकुनारेसु आदिक्छा तिन्ति गमगा तहेव इमस्स वि XXX सेसं तं चेव—प्र १३। ग० १-३। सो चेव अप्पणा जन्नकाछिट्टिश्रो जाओ, तस्स तिसु वि गमपसु जहा तस्स चेव असुरकुमारेसु अववज्जमाणस्स तहेव निरवसेसं—प्र १४। ग० ४-६। सो चेव अप्पणा क्कोसकाछिट्ठेओजाओ, तस्स तिसु वि गमपसु जहातस्स चेव क्कोसकाछिट्ठिश्यस्स असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स—XXX सेसं तं चेव— प्र १६। ग० ७-६) अनमें नो गमको ही में मधम की चार लेश्या होती है ( ५०%।

—भग० श २४ | उ ३ | प्र १३-१५ | पृ० ⊏र⊏-२६

'५८ ६'५ पर्याप्त संस्थात् वर्ष की आयुवाले सजी मनुष्य से नागकुमार देवां में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गमक—१-६: पर्योघ संस्थात् वर्ष की आयुवाले संजी मनुष्य सेनागकुमार देवो में उत्यन्न होने योग्य जो जीव हैं (पञ्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भंते । जे भविष् नागकुमारेसु उवविज्जत्तिष् ××× एवं जहेव असूरकुमारेसु उववञ्जनाणस्स सच्चेव छद्वी निरवसेसा नवसु गमएस्×××) उनमें नौ गमकां में ही खलेश्या होती हैं 'पूट''-'पू-'पू-'ए-'र' है )।

— भग० श २४। उ३। प्र १७। पृ० ६२६

५८६ सुवर्षकुमार यावत् स्तिनतकुमार देवो में अत्यन्त होने यांग्य नागकुमार देवां की 
तरह जो गाँच प्रकार के जीव है (अवसेसा सुवननकुमाराई जाव—थणियकुमारा एए
अड्ड वि चहेसगा अहेब नागकुमारा तहेब निरवसेसा भाणियव्वा) उन गाँचो प्रकार 
के जीवों के मम्बन्ध में नो समकों के लिये जैमा नागकुमार छहेशक में कहा यैमा कहना।
हम आठों देवों के मम्बन्ध में प्रतंक के लिए एक-एक छहेशक कहना।

---भग० श २४। उ ४-११। पु० दर्ह 'भूद'१० प्रध्यीकायिक गीवों से उत्पन्न होने यांस्व जीवों से :---

'५६'' १०'१ स्व योनि से पृथ्वीकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :---

गमक—१-६: १ थ्वीकाषिक जीवो से पृथ्वीकाषिक जीवो से उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं ( पुढिबिकाइए णें भंते । जे भविए पुढिबिकाइएस् उवविज्जित्तए  $\times \times \times$  ते णें भंते । जीवा०  $\times \times \times$  चत्तारि छेस्साओ  $\times \times \times$  — प्र२-१। ग० १। सो चैव जहन्मकाछिद्विहैएस् उववन्नो  $\times \times \times$  — एवं चैव वत्त्ववया निरवसेसा— प्र है। ग० २। सो चैव बक्कोसकाछिद्विहैएस् उववन्नो,  $\times \times \times$  सेसं ते चैव, जाव - 'अनुबंधो'त्ति  $\times \times \times$  प्र ७। ग० १। सो चैव अपणा जहन्नकाछिद्विभा जाओ, सो चैव पढिमिक्को गमको

भाणियक्वो । णवरं छेस्साओ तिन्नि × × ×—प्र ८। ग० ४। सो बेव जहन्नकाछट्टिईयसु उवबन्नो सच्चेव चक्त्यामग बत्तव्वया भाणियक्वा—प्र ६। ग० ४। सो चेव उक्कोसकाछट्टिईयमु उवबन्नो, एस चेव बत्तव्वया - × × ×—प्र १०। ग० ६। सो चेव अप्ताप उक्कोसकाछट्टिई यो जाओ, ण्वं तक्ष्यमममसिरिमो निर्वसेसो भाणियक्वो × × ×—प्र ११। ग०७। सो चेव जहन्नकाछट्टिईयमु उवबन्नो × × र्य जहा सत्तमगमगी जाव—'भवाएसो' × × ×—प्र १२। ग० ८। सो चेव उक्कोस-काछट्टिईयसु उवबन्नो × × र एस चेव सत्तमगमग बत्तव्वया भाणियक्वा जाव—'भवाएसो' र × १०। उनमे प्रयम के तीन गमको में चार तेत्रया भाण्यक्वे तीन गमको में चार तेत्रया है।

—भग∘ श २४ । उ १२ । घ ३-१३ । पु० ⊏२६ ३१

'५८' १०२ अप्कायिक योनि से पृथ्वीकायिक जीवों से उत्तरन होने योग्य जीवों से :---

रामक--१-६: --अल्काविक योनि में पृथ्वीकाविक जीवी में उरान्न होने योग्य जो जीव हैं (आउक्काइए णं मंते। जे भविष पुद्धविकाइएमु उवविक्ताए ××× एवं पुद्धविकाइयामाग सरिसा नव गमगा भाणियञ्चा ×××) उनमें प्रथम के तीन गमको में चार लेश्या, मध्यम के तीन गमको में तीन लेश्या तथा शेय के तीन गमको में चार लेश्या होनी हैं। ('प्र-१०'१)

---भग० श २४ | उ १२ | प्र १५ | पृ० ⊏३१

"प्र= २० ६ अस्मिकाषिक योगि से पृथ्वीकाषिक जीवों से उत्यन्न होने योग्य जीवों से :—

गमक— १-६ :- व्यानिकाषिक योगि से पृथ्वीकाषिक जीवों से उत्यन्न होने योग्य
ओं जीव है (जह तेउक्काइगहितों वववज्ज्ञति० तेउक्काइयाण वि एस चेव वत्तज्वया।
नवरं नवसु वि गमएसु तिन्नि लेस्साओं × × ×) उनमें नव गमकों से ही तीन नेरगा
शेती है।

-- भग० श २४। उ १२। म १६। पु० ८३१

'५८'१०'४ बायुकायिक योनि से पृथ्वीकायिक जीवो में उत्पन्न होने याग्य जीवो में :---

गमक—१-६ : बायुकाधिक योनि से पृथ्वीकाषिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (जह बाउक्काय्यहिंतो० ? बाउक्काय्याण वि प्रं चेव णव गमगा जहेब तेउक्काय्याणं  $\times \times \times$ ) उनमें नौ गमको में ही तीन लेश्या होती हैं ( ५८ १० १) ।

— भग० श २४। उ १२। म १७। पू० ८३१

'५८'१०'५ वनस्पतिकायिक यांनि से पृथ्वीकायिक जीवो से उत्पन्न होने योग्य जीवो में :--गमक--१-६ : वनस्पतिकायिक योनि में पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (जह बणस्सइकाहपहितो उबबज्जीति ? बणस्सइकाहपाण आउ-काहयगमगस्रिसा पाव गमगा भाणियब्बा ) उनमें प्रथम के तीन गमको में चार लेखा, मध्यम के तीन गमको में तीन लेखा तथा शंघ के तीन गमको में चार लेखा होती हैं ('भू८'१०'२—'भू८'१०'१)।

— भग० श २४ । उ १२ । प्र १८ । प्र• ६३१

'भूदः १०'६ द्वीन्द्रिय संपृथ्वीकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गमक— १-६: दीन्द्रिय से पृथ्वीकायिक जीवो में जरान्न होने योग्य जो जीव हैं (बेहंदिए णं भंते ! जो भविए पुडिविकाइयसु उवबाजनस्प × × × ४ णं भंते ! जीवा० × × ४ तिन्न लेस्साओ × × ×— प्र २०-२१ । ग० १ । सो चेव जहन्नकाडिईईयसु उवबन्नो एस चेव बत्तव्या सत्वा— प्र०२२ । ग० २ । सो चेव उक्कोसकाडिईईयसु उवबन्नो एस चेव बेहंदियस लड्डी — प्र०२३ । ग० २ । सो चेव अपणा जहन्नकाडिईईओ जाओ, तस्स वि एस चेव बत्तव्या तिसु वि गमपसु × × — प्र०२४ । ग० ४-६ । सो चेव अपणा उक्कोसकाडिईओ जाओ, ययस्स वि ओहियगमगसिसा तिन्न गमगा भाणियव्या × × × — प्र०२४ । ग० ४-६ । सो चेव अपणा उक्कोसकाडिईओ जाओ, ययस्स वि ओहियगमगसिसा तिन्न गमगा भाणियव्या × × - प्र०२४ । ग० ४-६ । लेक्न गमगा भाणियव्या × × - प्र०२४ । ग० ४-६ । लेक्न गमगा भाणियव्या ४ विष्ठा ।

——भग० श २८ | छ २० | छ २० — २५ | छ ० ० ००० ५६ - १० ७ त्रीन्द्रिय से पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्त होने योग्य जीवों में :--

गमक—१-६: त्रीन्द्रिय से पृथ्वीकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हे (ज्ञ**द्द तेर्द्द[द्द्राहित] उववज्जति**० एवं चेव नव गमगा भाणियव्या ×××) उनमें नी गमको में ही तीन लेर्या होती है (५८-१०'६)

भग० २४ । उ १२ । प्र २६ । पृ० म३३

'५८'१०'८ चतुरिद्रिय से पृथ्वीकायिक जीवां में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

गमक- १-६: चतुरिद्विय से पृथ्वीकापिक जीवो मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है (जह चर्जरिदिपहिंदो उत्वक्जीति० एवं चेव चर्जरिदियाण वि नव गमगा भाणि-यव्या × × ×) उनमें नौ गमको में ही तीन लेश्या होती है ('धू⊏'१०'६)

— भग०श २४ | उ १२ | प्र २७ | पृ० ६३ ५६-१० ६ अमंद्री चिंद्रिय तिर्यंच योनिस पृथ्वीकायिक बीबो में उत्पन्न होने योग्य जीबो में :--

गमक--१-६: अमंत्री पंचंद्रिय नियंच यानि सं पृथ्वीकायिक जीवो में उत्पन्न होने पांग्य जो जीव हैं ( असन्निपंचिंदियनिरिक्खजोणिए णं भंते । जे भविए पदिचकाड- पसु खबबिजत्तप् ×××ते गं भंते ! जीवा० एवं जहेब बेईदियस्स ओहियगमप् छद्धी तहेब ×××—सेर्स तं चेव ) उनमें नौ गमको में ही तीन लेश्या होती हैं ।

—भग० श २४ | च १२ | प्र ३० | पृ० ८३३

'५८'१०'१० संस्थात् वर्ष की आयुवाले मंत्री पंचेद्रिय तिर्यंच योति से पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :-

गमक—१-६: मंस्थात वर्ष की आपुवाले मंत्री पंचेडिय तिर्यच योति से पृथ्वी-काषिक वीवों में उत्पन्न डांने योग्य जो जीव है (जह संस्थेखवासाडय (सन्तिपंचि-वियतिरिक्खवाणिए०) × × × ते णं मंते । जोवा॰ × × × एवं जहा रवणप्प्राए उववज्ञमाणस्स सन्तिस्स तहेव इह वि × × × छड़ी से आदिक्षण्यु तिसु वि गमप्यु एस चेव । मिष्मक्ष्युस तिसु वि गमप्यु एस चेव । नवरं × × × तिन्न लेस्साओं । × × × पिछ्हुक्षपुस्ति विष्ठ वि गमप्यु जहेव पदमगमए × × ) उनमें प्रथम के तीन गमकों में इल लेखा, मण्यम के तीन गमकों में तीन लेखा तथा शेष के तीन गमकों में इल लेखा होती है ('प्रदार्थ') ।

- भग० श २४ | उ १२ | प्र ३३, ३४ | प्र ६३४

'भूद' १० ११ असजी मनुष्य से पृथ्वीकायिक जीवो में उत्पन्न होने यंश्य जीवो में : --

गमक - ४-६ : अमंत्री मनुष्य मे पृश्वी हाषिक जीवो में उत्तरन होने योग्य जो जीव है ( असिन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविए पुदविक्काइएस्ए से णं भंते ! × × एवं जहा असिन्निपंचिदियतिरिक्खजीणियस्स जहन्नकाळदृष्ट्रीयस्स तिन्नि गमगा तहा एयस्स वि जोहिया तिन्नि गमगा भाणियन्त्रा तहेव निरवसेसं, सेसा ख न भण्णित ) उनमें तीन ही गमक होते हैं तथा इन तीनो गमको में ही तीन लेक्या होती हैं।

— भग० श २४। उ १२। म ३६। प्र॰ ८३४

'५८-'१०'१२ (पर्योप्त सक्त्यात् वर्ष की आयुवाले ) मंत्री मनुष्य से प्रथ्वीकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :-

गमक—१-६: (पर्याप्त मंस्यात् वर्ष की आयुवाले) मंत्री मनुष्य से पृथ्वीकाषिक जीवों में उदरान्त कांने योध्य जो जीव है (सिन्निमणुस्से मं भंदी ! जे भविष पुदविकाइरसु उदयविज्ञादप × × दे मां भंदी ! जीवा० एवं जाहेब स्वाप्तप्ताप कवाकक्रमाणस्स तहेब तिष्ठ वि गमपसु कद्वी । × × × मिक्सकुष्यु तिसु गमपसु कद्वी जाहेब सिन्निपंतियस्स, सेसं तं चेव निरवसंसं. विज्ञादिक गमपा जहा एयस्स चव भीहिया गमपा) उनमे प्रथम क तीन गमको में तीन केश्या तथा रोष के तीन गमको में तीन केश्या तथा रोष के तीन गमको में तीन

-- भग० श २४ | उ १२ | प्र ३६, ४० | पूर ८३४-३५

'५८ १०'१३ असुरकुमार देवो से पृथ्वीकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :--

गमक--१-६: असुरकुमार देवो से पृथ्योकायिक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (असुरकुमारे णं मंते ! जे भविष् पुदक्किशक्ष्मसु उवविज्ञत्तपः-- प्र ४३। तेसि णं भंते ! जीवाणं × × र हेस्साओ चत्तारि × × एवं णव वि गमा णेयव्वा - प्र ४७) उनमें नौ गमको में ही चार लेश्या होती हैं।

— भग० श २४ । उ १२ । प्र ४३,४७ । प्र ६३५

'५८'१०'१४ नागकुमार यावत् स्तनितकुमार देवीं से पृथ्वीकाषिक जीवो से उत्पन्न होने योख जीवो में :--

शमक-१-६: नागकुमार वावत् स्तिततकुमार देवों से गुथ्वीकायिक गीवों में उत्पन्त होने योग्य जो जीव हैं (नागकुमार ण भीते! जे भविष पुढविकाइएसु० एस वेव बत्तदवया जाव-'भवाएसो'ति!××× पर्व णव वि गमगा असुरकुमारगमगसरिसा ××× पर्व जाव-धणियकुमाराणंं) उनमें नौ गमको में ही चार नेश्या होती हैं।

— भग० श २४ । उ १२ । प्र० ४८ । प्र० ८३६

'भूद'१०'१५ वानव्यंतर देवों से पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गमक—१-६: वानव्यंतर देवों से पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (बाणमंतर देवे जं अंते! जे अविष पुदिबक्तकृष्णुठ पूर्णस वि असुरकुमार-गमगस्रिसा जब गमगा आणियव्या ××× सेसं तहेव) उनमें नौ गमकों में टी चार लेक्या होती हैं।

~ भग० श २४। उ १२। प्र ५०। प्र० ८३६

'५८'१०'१६ ज्योतिषी देवों से पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में : —

गमक- १-६: ज्योतिवी देशों से पृथ्वीकाषिक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं ( जोइसियदेवें ण भंते ! जे भविष पुढविकाइष्यु खद्वी जहां असुरकुमाराणं । नवरं एगा तेडळेस्सा पन्नता । × × × एवं सेसा अद्व गमगा भाणियव्या ) उनमें नी गमकों में ही एक तेजोलेरण होती है ।

—भग∘ श २४ । उ १२ । प्र ५२ । पृ० ⊏३६

'धू८'१०'१७ मौधर्मकल्योपपन्न वैसानिक देवो से पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गसक-१.६: गौधर्मकल्पोपपन्न वैमानिक देवो से पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (सोहस्मदेवे णं मंते ! के भविष पुढविकाइएसु वववजित्तप x x x एवं जहा जोइसियस्स गमगो। x x x एवं सेसा वि अट्ट गमगा भाणियव्या) उनमें नौ गमको में ही एक नेत्रोलेश्या होती है।

— भग० श २४ । उ १२ । प्र ५५ । पृ० ८३६

'५८' १०' १८ ईशान कल्पोपयन्न वैमानिक देवों से पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गमक—१-६: ईशान कर्यापणन वैमानिक देवों से पृथ्वीकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (ईसाणदेवें णं भंते ! जे भविष्० ××× एवं ईसाणदेवेण वि णव गमगा भाणियव्वा ××× सेसं तं चेव ) उनमं नौ गमको में ही एक तेत्रांनेस्था होती है।

मग० श २४ । उ १२ । प्र प्र । प्र ५३६

'५८'११ अप्कायिक जीवो से उत्पन्न होने योग्य जीवो से :

'५८'११ १ सं १८ स्व पर योनि से अपन्नियक जीवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गमक- ५-६: स्व-पर योगि में अफाविक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जो शीव हैं (आक्काइया णं भंते ! कओहितो डववरुजीत ? एवं जहेव पुढविकाइयउदेसप, जाव ××× पुढविकाइय ऐं भंते ! जे भविष आठकाइएस उवविकाइय उदेश्य स्वरूप ये जेस्य अपने प्रतिकृति के स्वरूप में लेश्य की अपेक्षा में प्रश्वीकायिक उदेशक ( ५८०१०१०१०) में जैमा कहा वैमा ही कहना।

--- भग० श २४ । उ १३ । प्र १ पु० ⊏३७

'५८'१२ अग्निकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :---

५८ १२ १२ १२ स्व पर योनि से अधिकायिक जीवों में उत्पन्न होने यास्य जीवों से :---

गमक - १.६ : २व-घर योगि से अधिकायिक जीवों में स्थलन होने योग्य जो जीव हैं 
तेवकाइया णे भंते ! कओहितो व्यवक्रांति ? एवं अहेव पुढिवकाइयव्हेसगसरिसो 
बहेंसो भाणियव्यो । नवरं ××× देवेहितो ण व्यवक्रांति, सेसं तंचेव ) उनके 
सम्बन्ध में तेश्या की अधिक्षा में पृथ्वीकायिक जीवों के उद्देशक ('धू⊏'१०'१-१२) में कैमा 
कहा वैमा ही कहना।

- सग० श २४ | उ १४ | प्र १ । पु० ६३७

'५८ १३ वायुकायिक शीवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

'५८''१३'१''१२ स्व-पर योनि से वायुकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :---गमक---१-६: स्व-पर योनि से बायुकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जो जीव

शमक- ५-६: स्व-पर यानि स बायुकायिक जावा म उत्पन्न हान याग्य जा जाव है (वाडकाइया र्ण मंते! कञोहितो उववज्जति ? एवं जहेव तेषकाइयउद्देसओ तहें ब ) उनके सम्बन्ध में लेश्याकी अपेक्षासे अधिकायिक उद्देशक ('५८-'१२) में जैसा कहा चैसाही कहना।

— भग० श २४ । उ १५ । प्र १ । प्र ६३७

'प्रद १४ वनस्पतिकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :-

'भूद'१४'१- १८ स्व-पर योनि से बनस्पतिकायिक जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :--

गमक-१६: स्व-नर योनि से बनस्यतिकाषिक जीवो में उत्यन्न होने योग्य जो जीव हैं (बणस्सइकाइयाण भेते ! ××× एवं पुढविकाइयसिसो उद्देशो ) उनके संबंध से तेऱ्या की अपेक्षांस प्रप्वीकायिक उद्देशक ('भ्र-१०'१-'१८') में जैसा कका बैसा हो कहना। — भस्य रा रा २१। उ

'५८ १५ हीन्द्रिय जीवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

'भू८ १५ १- १२ स्व-पर योनि से द्वीन्द्रिय जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :--

गमक- १-६: स्व-पर योजि से झीन्द्रिय जीवो में उत्पन्न होने योख जो जीव है (वेह दियाणं भंते ! कओहिंतो उववञ्जीत १ जाब-पुद्धविकाह्य णं भंते ! जे भविष वेह दियस उवविकाह्यसम् ४× सच्चेब पुद्धविकाह्यसम् उद्धी ४× ४ देवेसुन चेव उववञ्जीत) उनके मध्यन्य में तेश्या की अपेक्षा में पृथ्वीकायिक उद्देशक (५८०१०१०) में जैमा कहा वैमा ही कहमा।

— মৰ্ম হা ২४। ড ংঙ। মুং। মু০ চঃঙ

'५८ १६ त्रोन्द्रिय जीवो में उत्पन्न होने यांग्य जीवो में :

'५८'१६'१ '१२ स्व-पर योनि से त्रीन्द्रिय जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :--

गमक—१-६: स्व पर पोनि से श्रीन्द्रिय जीवो में उत्पन्न होने पोस्य जो जीव हैं (तेह दिया णंभति! कक्षीहितो उववक्कांति? एवं तेह दियाणं जहेव बेह दियाणं उद्देशों) उनके सम्बन्ध में लेह्या की अपेक्षा से डीन्टिय उद्देशक ('५८-१५', २०') में जैमा कहा बैमा ही कहना।

——भग० ज २४ | उ१⊏ | प्र १ | पृ∙ ⊏३७

'पूद १७ वद्शिन्द्रिय जीवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

'५८ १७'१-'१२ स्व गर योनि से चतुरिन्द्रिय जीवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :—

गमक - १-६ : स्व-पर योनि से चतुर्रिन्द्रय जीवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव है (चर्ठिद्याण भंते ! कञोहितो उववङर्जीत १ जहा तेह वियाण उद्देसको तहेब चर्ठिद्याण वि ) उनके सम्बन्ध में जेस्या की अपेक्षा से जीन्द्रिय उद्देशक (५८-१६१-११) में जैसा कहा वैसा ही कहना।

– भग० श २४ । उ १६ । प्र १ । प्र ६३६

'५८'१८ पेचेन्द्रिय तिर्यच योनि में उत्पन्न होने योध्य जीवों में :— '५८'१८'१ रत्नप्रभाष्ट्रध्वी के नारकी से पंचेन्द्रिय तिर्यच योनि में उत्पन्न होने योध्य

'५८''१र-'१ रलग्रमापृथ्वीके नाग्की संपंचेन्द्रिय तियंचयानि में उत्पन्न होने योग जीवोर्मेः—

गमक—१-६: रलप्रभाष्ट्रव्यो कं नारकी से पंचेन्द्रिय तियंच यांनि में अयन्त होने योग्य जो जीन हैं (रवणस्वभुद्धविनरपूर ण भते! जे भविष् पंचिद्यतिरिस्स जोणियु बबविज्ञत्तर × × स्त्री सार्च भते जीवाणं × × × एगा काऊलेस्सा पत्नसा प्र ३, ४ । ग० १। सो चेब जहन्तकाळाडूंब्रेयुसु उववन्तो × × —प्त ६ । ग० २। एवं सेसा विस्त गमसा आणियञ्चा जहेव नेरव्यवद्रभय सिन्वपंचिद्रियुह्त समं— प्र ६ । ग० ३-६ ) उनमें नो गमको में ही एक कार्यात लेख्या होती हैं।

— भग० श २४ | उ २० | प्र ३-६ | पृ० ⊏३⊏

५८:१८:२ शर्कराग्रभाषुष्वी के नारकी से पंचेन्द्रिय तिर्यच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीको में :---

गमक - १-६ : शर्कराप्रभाष्ट्रची के नारकी में प्रचेन्द्रिय विर्यंच गीन में उत्तरन होने गोंग जो जी है (सक्कर्षणभाष्ट्रचिनेरक्षण में भेते । जे भविष्ठ १ पर्व जहा रयण प्रभाष जब गमगा तहेव सक्करप्रभाष वि x x x पर्व जाव - छहुपुडची। नवर भोगाहणा हेस्सा ठिंद्र अणुर्वेची संवेहां य जाणियन्वा) उनमें नी गमशी में ही एक कार्यत लेक्या होती है।

—भग० श २४। ७ २०। प्र ७। पृ० ८३६

'धू८'१८'३ बालकाप्रभाषृथ्वी के नारकी से पंचेन्द्रिय तियंच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :—

**गमक**—१-१: बालुकाप्रभाष्ट्रश्वी के नारकी से पर्चेन्द्रिय तियंच योनि में अध्यन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ उत्पर 'भूम्'१म्'२) उनमे नौ गमको में ही नील तथा काषांत दो लेक्ष्या होती हैं ('भूक्'४)।

— भग० श २४ । उ २० । प्र ७ । पु० द्देह

'५६'(६'Y पंकप्रमापृथ्वी के नारकी से पंचेन्द्रिय तिर्यच यांनि में उत्पन्न होने योश्य जीवी में :--

रामक--१-६: पंकप्रमापुश्वी कं नारकी से पचेन्द्रिय तिर्यच योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ ऊपर '५८-'१८'२) उनमें नौ समको में ही एक नील लोग्या होती हैं ('५६'५)।

—भग० श २४ | उ २० | प्र ७ | पू० ⊏३६

'ध्रद्भः प्रमुम्भाष्ट्रश्री के नारकी में पंचेन्द्रिय तियँच योनि में उत्पन्त होने शोश्य जीवों में :--

समक - १६: घ्नश्रमाष्ट्रश्वी के नारकी से पंचित्रिय तियंच योनि में उत्तरन होने योग्य जो जीव हैं (देवा पाठ उत्तर ५८-१८-२) उनमें नौ समको से ही कृष्ण तथा नील दो लेखा होती हैं ('५३'६)।

—मग० श २४। उ २०। प्र ७। पृ० ८३६

'খুল'ংল'६ तमप्रमाणुश्वी के नाशकी में धंचद्रिय निर्यंच योनि में उत्पन्न होने योग्य জीको में :---

गमक - १-६ : तमग्रभाणुध्यों के नारकी से पंचेद्रिय तिर्यच योगि में उदरन्त होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ ऊपर '५ू⊏'१८') उनमें नौ गमको से ही एक कृष्ण नेहया होती हैं ('५३'७)।

—भग० श २४। उ २०। घ ७। ५० ⊏३६

'५८-१८-७ तमतमाप्रमाण्डली केनारकी से पंचेद्रिय तिर्यच योनि में उत्पन्न होने योध्य जीवो में:---

रामक — १-६ : तमतमाप्रमा पृथ्वी के नारकी से पंचेन्द्रिय तिर्यच योनि में उत्तरन होने योग्य जो जीव हैं (अहेससमपुद्धवीने खूब जं भंते ! जे भविष्ठ ? एवं चेव जब रामता। नवरं ओताह्णा, केस्सा, ठिइ, अणुवंघा जाणियञ्चा × × छद्धी जबसु वि रामपुसु-जहा पदभामप् ) उनमें नी रामकों में ही एक परम कुण लेखा हाती है ('पुश-)।

—भग॰ श २४ । उ २० । म ८ । पृ० ८३६

'प्रत'रत' प्रव्यक्षितियन योजि से पर्चाद्वव तियंच योजि में उत्तरन होने योग्य जीवो में :—
गामक १-६: १ ध्वीकायिक योजि में पंचेद्विव तियंच योजि में उत्तर्भ होने योग्य जो जीव
है (पुद्धविकाद्वर णं भंते ! जं भविष पंचिद्वियतिरिक्खजोणिएसु उवविज्ञत्तर
×××ते णं भंते ! जीवा० १ एवं परिमाणादीया अणुबंधपञ्जवसाणा जब्बेष
अप्पणी सहाणे वत्तत्व्या सम्बेच पीचिद्वियतिरिक्खजोणिएसु वि उववष्टजमाणस्य
भाषियव्वा ××× सेसं लं चेंच ) उनमें प्रथम के तीन गमको में चार लेश्या, मध्यम के तीन गमको में तीन लेश्या तथा शेष के तीन गमको में तार होती है ( 'प्रत'१०'१ ) ।

—भग॰ श २४ | उ २० | प्र १०-१२ | पृ० ८३६-४०

"प्रमारमार अफ्तायिक योति से पंचेन्द्रिय तिर्वेच योति में उत्यन्त होने योथ्य जीवों में :—

गमक—९-६: अफ्तायिक योति से पंचेन्द्रिय तिर्येच योति में उत्यन्त होने योथ्य
जो जीव है (पद्मिकाइए णें मेरे ! जो भिष्ण पंचितियतिरिक्ताजोणियस उत्यन्धिजत्तर

४ × ते ण अंते! जीवा० १ एवं परिमाणादीया अणुवंधपञ्जवसाणा जञ्चेव अप्पणी सहाणे वत्त्ववया सञ्चेव पंचिद्यतिरिक्वजोणिएसु वि उववञ्जमाणस्य भाषियद्या। 
 ४ × ४ जद्र आउक्षाद्रपहितो उववञ्गति० १ एवं आउक्षाद्रपाण वि। 
 एषं जाव — चर्डरित्या वववाययव्या। नवरं सञ्चत्य अप्पणो छद्वी भाणियव्या। 
 ४ × ४ जद्देव पुरुविषकाद्वपसु उववज्ञमाणाणं छद्वी तहेव सम्बद्ध 
 ४ × ४ जदेव पुरुविषकाद्वपसु उववज्ञमाणाणं छद्वी तहेव सम्बद्ध 
 ४ × ४ जदेव पुरुविषकाद्वपसु उववज्ञमाणाणं छद्वी तहेव सम्बद्ध 
 ४ × ४ जदेव पुरुविषकाद्वपसु अप्याप्त 
 विन नमको में चार तेव्या होती हैं देखों 
 ४ १ रहा ।
 उपार्व 
 विच 
 विच 

— भगः शारु । उरु । प्र २०-१२ । पुः ० दशः - ४० 'भू दः १८' १० आक्रिकायिक यांनि से पंचेन्द्रिय तिर्वच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :—

गमक— १-६: अग्निकाषिक योगि से पंचेदिय तियंच योगि में उस्पन्न होने अध्य जो जीव हैं (देखों पाठ उत्पर 'भू⊏'१⊏'६) उनमें नौ समकों में ही तीन लेख्या होती हैं (देखों 'भू⊏'१०'३)।

—भग० श २४ | उ २० | प्र १० १२ | पृ० ८६६-४० 'भूद:१द:११ बायुकायिक योनि से पंचेडिय तियंच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीयों में :—

गमक – १-६: बायुकारिक योति से पंचेन्द्रिय तियंच यांति मे उत्यन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखां पाठ उत्पर '५८'१८'' १) उनमें नव समकी में ही तीन लेश्या होती हैं (देखां '५८ १०'४)।

— भग•२४ | उ२० | प्र ४०-१२ | पु० ८६६-४० प्र⊈ १८-१२ वनस्यतिकायिक योनि से पंचेन्द्रिय तियचयोनि में उत्पन्न होने योज्य अभिने में रं—

गमक - १-६: बनस्पतिकाविक यानि से पंचेन्द्रिय विर्यच यानि में उत्पन्न होने यांग्य जी जीव हैं (देखां पाठ कथर '५८-१८-१८) उनमें प्रथम के तीन गमको में चार सेर्या, मध्यम के तीन गमको में तीन सेर्या तथा शेष के तीन गमको में चार सेर्या होती हैं (देखों '५८-१०'५.)।

—भग० श २४। च २०। प्र १०-१२। पु० ८३६-४० प्य⊏१८ १३ द्वीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तिर्वेच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवी में :—

गमक - ९-६: द्वीन्द्रिय से पंचीन्द्रिय तिर्यंच योगि में उरान्न होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ कपर '५८-'१८') उनमें नी गमकों में ही तीन लेरया होती है (देखों '५८-'१०'६)।

—भग० श २४ | उ २० | प्र १०-१२ | पृ० ८३६-४०

'भूद' १द' १४ त्रीस्ट्रिय से पंचेस्ट्रिय तिर्वेच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

समक- ५.६: बीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तिर्थम योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ ऊपर '५.५-१.५-१) उनमे नी गमकी में ही तीन लेखा होती हैं (देखो '५.५-१.५०'७)।

--- मग० श २४ <sup>।</sup> छ २० । प १०-१२ । पृ० दहर-४०

'५८'१८ १५ चतुरिन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तिर्यंच यानि में उत्पन्न होने योग्य जीनों में :--

गमक—१-६: चतुरिन्द्रिय ते पंचेन्द्रिय तिर्थंच योगि में उत्यन्त होने योग्य जो जीव  $\frac{2}{3}$  (देखों पाठ ऊपर 'थ्र-'१-६') उनमें नौ गमको में ही तीन लेर्या होती  $\frac{2}{3}$  (देखों 'थ्र-'१०'-)।

—भग॰ श २४ | उ २० | प्र १०-१२ | पृ० ⊏३६-४०

'धू८'१८'१६ अलंकी पंचेद्रिय तिर्वेच योनि से पंचेन्द्रिय तिर्वेच योनि में उत्पन्न होने थोश्य जीवो में :---

गमक--१-६ : अमंत्री पंचेंद्रिय तिर्येच योनि से पंचेद्रिय तिर्येच योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (असन्निपंचिवियतिरिक्सजोणिए ण अंते। जे अविष पंचिवियतिरिक्खजोणिएस् उवविज्ञत्तर् ×××ते णं भंते ! अवसेसं जहेव पुढ-विकाइएस उववञ्जमाणस्स असन्निस्स तहेव निरवसेसं, जाव-'भवाएसो'ति ××× त० १। × × × विद्यगमण एस चेव स्ट्री-प्र०१८। ग०२। सी चेव उक्कोसकास्टिइएस उववन्नो ×××ते णंभेते! जीवा० १ एवं जहा रयणप्यभाए वववङजमाणस्य असन्निस्स तहेव निरवसेसं जाव—'कास्राहेसो'नि ××× मेसं तं चेव-प्र०१६। ग०३। सो चेव अप्पणा जहस्तकास्ट्राईओ जाओ ××× ते णं भंते !-अवसेसं जहा एयस्स पुढविकाइएस उववञ्जमाणस्स मज्जिमीस तिस गमपस तहा इह वि मिक्सिमेस तिसु गमएस जाव- 'अणुबंधो' ति-प्रश्न १७। ग०४। सो चेव जहत्नकाळद्रिइएस उवबत्नो एस चेव वत्तब्ब्या ×××-प्र १८ । ग० १ । सो खेव उद्योसकास्ट्राइएस स्ववन्तां x x x एस चेव वत्तन्त्रया-प्र १६। ग० ६। सो चेव अप्पणा उद्योसकाळद्रिईओ जाओ सञ्चेव पढमगमगवत्तव्या × × ---प्र २०। ग० ७। सो चेव जहन्तकालद्भिर्षम् उवबन्तो, एस चेव वत्तव्वया जहा सत्तमगमए ×××--प्र २१। ग०८। सो चेव उस्रोसकाङहिइएस् उववन्नो, ××× एवं जहा र्य-णप्यभाए उबक्जमाणस्य असन्तिस्य नबमगम् तहेव निर्वसेसं जाव-'काछावेसो' त्ति ××× सेसं तं चेच-प्र २२ । ग० १ ) उनमें नौ गमकों में ही तीन लेहवा होती हैं (देखो ग०१,२,४,५,६,७,⊏ के लिए '५,⊏'१०'६ तथा ग०३ व ६ के लिए '५,⊏'१'१)

—भग० श २४ | उ २० | प्र १४-२२ | पृ० ८४०-४१

'५६'१७ संस्थात् वर्षं की आयुवाले संत्री पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि से पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :---

गमक - १-६ : संख्यात वर्ष की आयुवाले संजी पंचेंद्रिय तिर्यच योनि से पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं ( संखेडजवासाउयसन्तिर्पविदियतिरिक्ख जोजिए गं संते! जे सविए पंचिवियतिरिक्सओजिएस उवविज्ञत्तए ×× से गं संते! अवसेसं जहा एयस्स चेव सन्तिस्स स्थणपत्राए उववञ्जमाणस्स प्रमहामए × × × सेसं तं चेव जाव--'भवाएसो'ति ××× -प्र२४-२६। ग० १। सो चेव जहत्सकाल-ट्रिईएस उबदन्नो एस चेव बत्तव्वया ×××-प्र २३। ग० २। सो चेद उक्कोसकाळ-ठिईएस उवबन्नो ×××एस चेव बच्चव्या ×××-प्र २८। ग०३। सो चेव जहन्तकालिर्देओ जाओ ×××। लदी से जहा एयस्स वेव सन्तिपंचिदियस्स पुरुविकाइएस उववज्ञमाणस्य मिडमक्क्यस तिस गमण्स सच्चेव इह वि सहिससीस तिस गमयस कायब्दा ××× — प्र २६। ग० ४-६। सी चेव अप्पणा उक्कोसकाळहिईक्षो जाको जहा पढमगमए × × × – प्र ३०। ग० ७। सो वेव जहरनकालद्विर्देशस् व्यवको एस चेव बत्तव्यया ××× —प्र ३१। ग०८। सो चेव उक्षोसकालर्रिईएस स्ववन्नो ××× अवसेसं तं चेव ×××--प्र ३२। ग० १ ) उनमें प्रथम के तीन गमको में कुलेश्या, मध्यम के तीन गमकों में तीन लेश्या तथा शेष के तीन गमको में क लेक्या होती हैं (ग०१,२,३,७,८,६ के लिए देखो '५८'१'२, ग०४, ५, ६ के लिए देखों '५,⊏'१०'१० )

---आग० शास्पात्र २०। प्रास्पात्र । पुण्यप्तरस्पर 'भूमारमारम असंबंधी मनुष्य योनि से पंत्रीतद्वय तिर्यक्ष-सोनि में उत्पन्न होने योग्य असीनों में :---

गमक—१-३: अमंत्री मनुष्य योनि से पंचेन्द्रिय तिर्यक्ष-योनि में उत्तन्त्र होने योग्य जो जीव हैं (अस्सिक्सिम्पुस्सेणं भीते ! जे भविष् पीर्विदियतिरिक्सजोणियस्स उत्तबक्तिक्तप्×××। उद्धी से तिस्तु वि गमयस्तु जाईव पुढिविकाश्यसु उववजन-माणस्स ×××) उनमें प्रथम के तीन गमक ही होते हैं तथा इन तीनो गमको में ही तीन जैद्या होती हैं ('प्≍'र॰'११')।

——ऋंग० श्र ४४ । व २० । स ३४ । वे० ⊏४५

'५.६' १८: १६ संख्यात् वर्ष की आयुवाले संश्री मनुष्य योनि से पंचेद्रिय तिर्यंच योनि में खरान्न होनेयोग्य जीवों में :—

गमक--१-६ : संस्थात् वर्षं की बावुवाले संत्री मनुष्य योजि से पंचेद्रिव तिर्वेच योजि में उरक्त होने योग्य जो जीव हैं (सिन्तमणुस्से क्यं अते ! के अविष्य पंचिदिवतिरिक्क-जीणियत् उवविज्ञात् ४×× ते क्यं भेते ! के अदिष्य पंचिदिवतिरिक्क-जीणियत् उवविज्ञात् ४×× ते क्यं भेते ! के अदिष्य पंचिदिवतिरिक्क-जीण्यत् उवविज्ञात् ४×× ते क्यं भेते ! के अद्याप्त के अद्य विचापत के अद्याप्त के अद्या

— भग० श २४ । उ २० । प्र ३७-४४ । पृ० ८४२-४३

'५८'१८'२० असुरकुमार देवों से पंचेंद्रिय तियाँच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :---

गमक—१-६: अनुरकुमार देवों से पंचेदिय तिर्यंच योगि में उत्यन्न होने योग्य जो जीव हैं (अनुरकुमारे ण भेते! से भविष्य पंचिदियतिरिस्कलोणिएसु व्यवश्वतार ××। अनुरकुमाराणं कदी णवसु वि गमपसु जहा पुरुविकाहपुसु व्यवश्वतायास्स, एवं जाव—हैसाणदेवस्स तहेब कदी ×××) उनमें नौ गमकों में ही चार लेश्या होती हैं ("प्र-(०:१३)।

—भग० श २४ | व २० | प्र ४७ | पृ० ८४३

'५८''१८''२१ नागकुमार यावत् स्तनितकुमार देवों से पंचेंदिय तिर्यच योति में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

गमक--१-६ : नागकुमार यावत् स्वनितकुमार देवो से पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं ( नागकुमारे णं संते ! जे समिए० १ एस खेव वसक्यया xxx **एवं जाव - वणिवकुमारे** ) उनमें नौ शमको में डी चार लेश्या होती हैं ('भू='१८-'२० 7'भू='१९' )।

— सग० श २४ | *च २०* | प्र० ४८ | **ए० ८**४३

५८'१८'२२ बानव्यंतर देवों से पंचेन्द्रिय तिर्वच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :-गमक-१-१६ : बानव्यंतर देवों से पंचेन्द्रिय तिर्वच योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (बाणमंतरे ण भंते ! जे भविए पंचिद्रियतिरिक्स० १ एवं चेव ×××)

उनमें नौ गमको में ही चार लेश्या होती हैं ('५८'१८'२१)।

मग० श २४ । उ २० । प्र ५० । प्र० ६४३

'पूर्'' १८'' २३ व्यंतियी देवी से यंबेन्द्रिय तिर्यंच योनि में उत्यन्न होने योग्य जीवी में :-गमक- १-६: व्यंतियी देवी से पंचेद्रिय तिर्यंच योनि में उत्यन्न होने योग्य जी
जीव हैं (जोड्सिए णं भंते! जे भविए पंचिदियतिरिक्सः १ एस चेव बत्तव्यया
जहा पुदविकाइव्हेसए ×××) उनमे नी गमको में ही एक तेजोनेश्या होती हैं
('पूर्' १०' १६)।

-- ম্ম৹ হা ২४ | ড ২০ | **ম খ**২ | দু**৹** ⊏ ४३

'भूष्प'१८' २४ सीधर्मकल्पोपणन्न वैमानिक देवों से पचेन्द्रिय तियंच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीको में :-

गमक- १-६: मीधमंकस्योपपन्न वैमानिक देवों से पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि में उत्यन्न होने योग्य जो जीव हैं (सोहस्मदेवें णं भेते ! जे भविष पंचिदियतिरिक्सजोणियसु उवविज्ञत्तर्य × × सेसं जहेव पुढविकाह्यउहेंस्य नवसु वि गमयसु × × × ) अनमें जो गमकों में ही एक तेजोलेज्या होती है ( % ५:१०१७ )।

—भग० श २४। **च २०। प्र ५४। प्र० द**४४

'ध्रम्'१म'२५ ईशान कल्पोपपन्न वैमानिक देवो से पंचेंद्रिय वियेच योनि में उत्पन्न होने योख जीवों में :---

गमफ---१-६: ईशान कल्योपपन्न बैमानिक देवों से पंचेंद्रिय तिर्वंच योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (×× **एवं ईसाणदेवें वि**) उनमें नौ गमको में ही एक तेजोलोरमा होती हैं ('५८'१८'२४')।

--भग•श २४ | **च२० | प्र ५४ | पृ० ⊏**४४

'भू-'१८''२६ सनस्क्रमार करूपोपपन्न वैनानिक देवों से पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

गमक- १-६ : सनत्कुमार कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से पंचेंद्रिय तिर्यच योनि में

क्तन्त होने योग्य जो जीव है (ईसानवेषे वि । एवर्ष क्येकं अवसेसा वि आय:— सहस्सारवेषेसु व्यवाध्यव्या। नवरं ××× केस्सा—सर्गकुसार—माहिष्—वंसकोयस् प्या प्रवक्तिसा ) उनमें नी नमकों में ही एक पड़मलेक्या होती है ।

—भग० श २४ | उ २० | प्र ५४ | पु० ८४४

'६८' १८' २० माहेन्द्र अस्पोपपन्न वैमानिक देवी से पंचेंद्रिय तिर्येच योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में १---

गमक--१-६: नाहेन्द्र करुपोपपन्न वैमानिक देवो से पंचेंद्रिय तिबंच योति में उपपन्न डोने योश्य जो जीव हैं (देखो गाठ '५८-'१८-'१६) उनमें नौ गमकों में ही एक पद्मतोक्या होती है।

— भग० श २४ | उ २० | **प्र ५**४ | पु∙ ८४४

'५.८'१८'२८ इसलोक कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से पंचेंद्रिय तिर्येच योनि में उत्पन्न डोने योज्य शीवों में :—

गमंक — १-६ : त्रमतीक कल्पोपएन वैसानिक देवों से पंचेंद्रिय तिर्यंच यांति में अस्पन्न होने योश्य जो जीव हैं (देखो पाठ 'धूट'१८'२६) उनमें नव गमकों में ही एक पद्मतेक्या होती हैं।

— अस्य ० शास्त्र । खर्गा खर्गा पृश्चर

'५८-'१८ लातक कल्योपपन्न वैमानिक देवों से पंचेन्द्रिय तिर्वेच योनि में उत्पन्न होने सोस्य जीवों में :—

ामक—१-६: लांतक कल्पोपणन्न वैमानिक देवों से संवेत्तिय तिर्थेच योति में उत्सन्त होने पोश्य जो जीव हैं (ईखाणवेदे कि एवं स्थागं कमेणं कब्ब्हेसा कि जाव— सक्स्सारदेवेसु ज्ववाप्यक्वा। नवरं ××× लेस्सा सर्णकुमार—माहिद— संभवोपसु एगा पश्कुलेस्सा, सेसाणं थगा सुब्केस्सा ×××) उनमें नी गमकों में ही एक शुक्लतिया होती है।

—भग• श रेर । व २० । य स्र । प्र∘ दरर

'५८'१८'६० महाशुक्त करूपोपफन वैचानिक देवों से पंचेदिय तिर्यंच योगि में उत्पन्न होने योग्य जोवों में :—

गमणः - १-६: महाशुक्त कल्पीपणः नैमानिक देवों से पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखों गाठ '५८-'१८-'२६ ) कनमें नी गमकों में ही एक शुक्तलेरया होती हैं।

— मग॰ श २४ | व २० | म **४**४ | **४०** ८४४

'५८' १८-३१ सहस्रार कल्योपकम्न चैमानिक देवीं से पंचेन्द्रिय तिर्येच योनि में उत्यन्न होने योग्य जीवी में :—

रामंक — १-६ : सहस्रार कल्पोपणन्त बैमानिक देवों से पंचीन्द्रय तिर्वेच योगि में छरान्न होने पोष्य जो जीव हैं (देखो पाठ '५८-'१६') छनमें नौ गमको में ही एक सुक्रकेरमा होती है।

— भग० श २४ । च २० । प्र ५४ । पृ० ⊏४४

'५८'१६ मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :—

'५८'१६'१ रत्नप्रभाष्ट्रथ्वी के नारकी से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवी में :---

गमक—१-६: रत्यप्रभागुण्यी के नारकी से मनुष्य वीनि में उत्तरन होने योग्य जो जीव हैं (रयणप्यस्पुद्धिनेरह्ए णं संते ! ते सविष्ट मनुस्सिसु डबबज्जित्तए ××× अवसेसा बत्तरवया जहा पींचिदियतिरिक्सजोणिएसु उववञ्जेतस्स तहेव । ××× सेसं सं चैव ) उनमें नो गमको में ही एक कापोतनेश्या होती हैं (भूट १८८१)।

— भग० श २४ । उ २१ । प २ । पु० ८४४

'५८' १६' २ शकरात्रभाष्ट्रथ्वी के नारकी से मनुष्य योनि में उत्यत्न होने योग्य जीवी में :---

गमक—१-६: शर्कराग्रमागृष्यों के नाग्की से मनुष्य यांनि में अयनन होने यांग्य ना जोन हैं (रवणप्यभुव्हंबिनेरहण् में भीते ! जे भविष मणुरसेसु उवबज्जित्य x x x अवसेसा वसक्यया जहां पींबदियतिरिक्सजोणियसु उवबज्जितस्य तहेव । x x x सेसं सं चेव ! जहां रवणप्यभाग बस्तस्यया तहां सक्सरप्यभाग वि x x x ) उनमें नो गमकों में ही एक कायोजनेस्या होती हैं ("५८"११:१७ "५८-१८"१) |

— भग० श २४ । उ २१ । प्र २ । पु० ≒४४

'५८'१६'३ बालुकाप्रभाष्ट्रध्वी के नारकी से मनुष्य यांनि में उत्पन्न हाने योग्य जीवो में :---

रामक—१-६: बालुकायमाष्ट्रध्यों के नारकी से मनुष्य योनि में उत्यन्न होने योग्य जो जोन हैं (रयणप्यन्यपुक्रिकेट्यूय को बीते ! के अविषय अगुस्तिष्ठ कवक्रिकत्त्त्य ४ ४ ४ अवस्था वस्त्रव्यया जहां पींविद्वतिदिक्क्षजोगियद्ध क्ष्ववक्रक्तस्स तहेव । ४ ४ ४ सेसं तं वेव । जहां रचणप्यभाष्ट वत्त्रव्यया तहां संक्षरप्यभाष वि । ४ ४ ४ ओगाहणा —केस्सा रचणप्यभाष्ट वत्त्रव्यया तहां संक्षरप्यभाष वि । ४ ४ ४ ओगाहणा —केस्सा रचणप्य हिन्दि क्ष्युवंच —संवेद्धं गाणार्यं च जाणेक्जा जहेव विरिक्का जोणिववहेस्यर । यथं-जाव —विष्युक्षितिहरूष्ट ) उनमें नौ गमको में ही नील तथा काषोत यो केरणा होती हैं ("५३") ।

— भग० श २४ | उ. २१ | म २ | पु० ८४४

'धन्दरह' पंकप्रभाष्ट्रप्यी के नारकी से मनुष्य योनि में उत्तन्त्र होने योग्य जीवों में :--समक--१-६: पंकप्रमाणुष्यी के नारकी से मनुष्य योनि में उत्तन्त होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ 'धन्दरह' ह) उनमें नी यमको में ही एक नीतलेस्या होती हैं ('धन्ध')

— भग० श २४ । उ २१ । प्र २ । पृ० ५४४

"५८"१६"५ धूमप्रमाष्ट्रभी के नारकी से सनुष्य योनि में उत्तरन होने योश्य जीवों में :— गमक--१-६ : धूमप्रमाष्ट्रभी के नारकी से सनुष्य योनि में उत्तरन होने योश्य जो गोव हैं ( वेखों पाठ "५८"१६"३) उनमें नी गमको में ही कृष्ण और नील दो लेश्या होती हैं ("५३"६)।

-- भग० श २४। उ २१। प्र २। पृ० ८४४

'भूद'१६'७ पृथ्वीकायिक जीवो स मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गमकः—१-६: एश्वीकाषिक बीबो सं मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (पुढिविकांद्र णं भंते ! जे भविष्य मणुस्सेष्ठ व्यविकासण्य ×× ते णं भंते ! जोवा० ? एवं जहेव पींचिव्यतिरिक्सजोणिएष्ठ व्यवक्रमणस्स पुढिविक्काइयस्स व्यवक्ष्या सा चेव इह वि व्यवक्रमणस्स भाणियव्या णव्य वि गमण्य ×× सेसं सं चेव निग्वसेसं ) उनमें प्रथम के तीन गमको में वार लेश्या, भध्यम विग गमको में तीन लेश्या तथा रोग के तीन गमको में चार लेश्या होती हैं (प्रदारकाट प्रयार १००१) — भग्य रुप । इ २१ । प्रप्यार १९ कार

'५६'६ अप्कायिक जीवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गमक—१-६: अप्कापिक जीवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (पुटिषक्काइए जो भंते! जे भविष्य मणुस्सेमु उवविष्ठजत्त्व ××× ते जो भंते! जोवा॰ १ एवं जोहें पंथितियतिरिक्काजीणिस्सु उवविष्ठज्ञसाणस्स पुटिषक्काइयस्स क्याद्यसा सा चेव इह वि उववज्ञसाणस्स आणियब्बा जवसु वि गमयसु । ××× एवं आउक्कावणः वि । एवं जाव—चडरिंदियाज वि । एवं जाव—चडरिंदियाज वि । रूरं आवक्कावणः वे । ते नमको में तीन तेर्या नया शेव के तीन गमको में ता तेर्या नया शेव के तीन गमको में ता तेर्या नया शेव के तीन गमको में ता तेर्या नया शेव के तीन गमको में तार तेर्या नया शेव के तीन गमको में तार तेर्या नया शेव के तीन गमको में तार तेर्या होती हैं ( 'भूम' १८म्म' १० रूप' १० रूप' १० रूप')

— भग० श २४ | उ २१ | प्र ४-६ | प्र० ८४५

'५८'१६'६ बनस्पतिकायिक जीवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने यांग्य जीवों में :---

गासक—१-६: वनस्पतिकाषिक जीवों सं मनुष्य योनि में उत्तरन होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ ('५८-'१६'८') उनमें प्रथम के तीन गमकों में चार लेखा, मध्यम के तीन गमकों में तीन लेखा तथा शेष के तीन गमकों में चार लेखा होती हैं ('५८-'१८-'१२> '५८-'१७')।

----भग० श २४ | च २१ | घ ४-६ | पृ० ⊏४५

'५८'१६'१० द्वीन्द्रिय जीवो से मनुष्य योनि में छत्यन्त होने योग्य जीवो में :--

गमक—१-६: इंग्लिय जीवी से मनुष्य योजि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखांगड '५⊏'१६'⊏) उनमें नौ गमको से ही तीन लेख्या होती हैं(५८-'१-'१३>-'५८-'१०'६)।

— भग० श २४ । उ २१ । प्र ४-६ । पु० ⊏४५

५८ ११ त्रीन्द्रिय जीवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :--

गमक - १-६: बीन्द्रिय जीवी से मतुष्य योगि में उरयन्त होने योग्य जो जीव है (देखां गाठ '५,⊏,१६'⊏) उनमें नौ गमको में ही तीन लेक्या होती है ('५,⊏'१८''१४'>'५,८''१०''७)।

— भग० श० २४ | उ २१ | म ४ ६ ५० ⊏४५

'५८ १८'१२ चतुरिन्द्रिय जीवो से मनुष्य योजि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :--

गमक — १-६ : चतुर्राच्य्य जीको से समुख्य योजि से उत्यन्न होने योख्य जो जीव है ('ख्ला पाठ ध्रम् २६'म्) उनसे नौ गमको से ही तीन नेश्या होती है ('ध्रम्'१म'१५, ७ 'ध्रम्'१०'म्)।

--- भग० श २४ | उ २१ | प्र ४-६ | पु० ८४५

'४६-'१६' १३ असंही पर्नेद्रिय तिर्यन योनि के जीवी से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में:---

गमक—१-६: अमझी पंचेद्रिय तियंच यांनि के जीयों सं मनुष्य योनि ने उत्तय होने यांग्य जा जीव हैं (××× असिन्निपंचिद्यितिरि-क्स जोणिय—असिन्तिमणुस्स-सिन्निमणुस्सा य एए सब्बे वि जहा पंचिद्यिन विरिक्त्यजोणिय जहस्य तहेच भाणियव्या ×××) उनमें नौ गमको में ही तीन तेवया होती हैं (५८-१८-१६)

---भग• श २४ । उ २१ । य ६ । प्र∘ ⊏४५

'५८-'१६'१४ संख्यात् वर्षे की आयुवाले संजी पंचेन्द्रिय तिर्वेच योनि के जीवी से मसुष्य योनि में उत्पन्न डोने योग्य जीवों में :---

गमक — १-६ : संख्यात् वर्षं की आयुवालो संत्री पंचित्त्रय तिर्यंच योनि के जीवों सं मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योध्य जो जीव हैं (देखों पाठ '५८'१६'१३) उनमें प्रथम के तीन गमकों में इक् लेर्या, मण्यम के तीन गमकों में तीन लेरया तथा शेष के तीन गमकों में इक लेरया होती हैं ('५८-१८-१७)।

— भग० श २४ । उ २१ । प्र ६ । पृ० ⊏४५

'५८='१६'१५ असझी मचुष्य योनि के जीवों से मचुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

शमक---१-३: असंबी मनुष्य योनि के जीवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ 'भ्र⊏'रह'र३) उनमें पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि उद्देशक की तरह प्रथम के तीन ही गमक होते हैं तथा उन तीनी ही गमको में तीन लेक्या होती हैं ('भ्र⊏'र⊏'र⊏'र 'भ्र⊏'र॰'र१)।

—भग०श २४। उ२१। प्र६। पृ० ⊏८५

"५६" १६ मंड्यात् वर्ष की आयुवाले संबी मनुष्य योनि के जीवें। संमनुष्य योनि से उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

गमक - १-६ : संख्यात वर्ष की आयुवाले सजी मनुष्य यांनि के जीवां से मनुष्य यांनि में उत्यन्त होने यांग्य जा जीव हैं (देखां पाठ '५८-'१६ '१३ ) जनमें प्रथम के तीन गमकों में इस लेहिया, मध्यम के तीन गमकों में तीन लेहिया तथा शेष के तीन गमकों में इस लेहिया हीती हैं ('५८-'१८-'१६)

,—भग∘ श २४ । उ २१ । म ६ । पृ० ८४५

'५६'१७ असुरकुमार देवां से मनुष्य योगि में उत्पन्न होने योग्य जीवां में :--

गमक-१-६: असुरकुमार देवों से मनुष्य योगि में उत्तरन होने योग्य जो जोव है (असुरकुमार ज भंते ! जे भविष्य मणुस्सेसु अवविक्रतस्य ४४४। एवं जच्चेव परिव-दिवांतिरिक्सकोणियक्कं स्वयः वत्तरक्या सच्चेव एव्य वि भाणियक्या । ४४४ सेसं तं चेव । एवं जाव-र्षुसाणवेषों ति ) उनमें नी यमको में ही चार तैरुवा होती हैं (५८:१८-१०)।

— मग० श २४ | उ २१ | प्र ६ | प्र० ८४५

'WF'१६'१८ नामकुमार यावन् स्तनितकुमार देवों से सनुष्य योनि में उत्पन्त होने यीस्थ जीवों में:—

गमक—१-६: नागकुमार यावत् स्तनितकुमार देवों से सनुष्य योगि सें अत्यन्त होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ '५८-'१६'१०) उनसें नी गमको में ही चार नीस्या होती हैं ('५८-'१८-'२१')।

-- भग० श २४ | उ २१ | घ६ | प्० ⊏४५

'भ्रद्ग'१६'१६ वानव्यंतर देवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवो में : -

गमक— १-६: बानज्यंतर देवो से समुख्य योगि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव है (देखो पाठ भू⊏'१६'१७) उनमें नौ गमको में ही चार लोज्या होती हैं ('भू⊏'१⊂ '२१)। — भग० ग्रा२ं। उ२१। प्रहा पुरु ८४५

'५८'१९'२० ज्योतिषी देवो से मनुष्य योनि में उत्यन्न होने योग्य जीवो में :--

समक— ५-६: ज्योतियी देवो से मनुष्य योजि में उत्तरन्त्र होने योग्य जो जीव हैं |देखो पाठ ५८: १०) उनमें नी समकों में ही एक तेकोलीस्या होती हैं (५८: १८: १६)। | स्या∘ शा २०। उ. २०। प्र ६। प्रश्ना

'५८'१६'२१ सीधर्मकरुयोपपन्न वैमानिक देवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य ावियों में:--

रामक – १-६: नौधर्मकरुगेपपनन वैमानिक देवों में मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ 'भूम' १६:१७) उनमें नो गमको में ब्री एक तेजोलोरया होती हैं (भूम' १म्म' २४७ ७ था

— भग० श २४ | उ २१ | प्र ६ | पृ∙ ८४५

'५८ '१६' २२ ईशानकल्योपपन्न वैमानिक देवो से मनुष्य योनि में उत्पन्त होने योग्य जीवो में :—

गमक - १-६: ईशानकस्योपपन्न वैमानिक देवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ '५८-१६'१७) उनमें नौ गमकों में ही एक तेजोलेश्या होती हैं ('५८-१८-१५) ५८-१८-१२)

— भाग० शारुपा व २१ । मारु। प्रेण्टरस

'५८'१६'२३ मनत्कुमार कल्पोषपत्न वैमानिक देवोंसे मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में:---

गमक—१-६: सनस्क्रमार कल्योपपन्न वैमानिक देवों से मनुष्य योनि में उत्सम्न दोने योग्य जो जीव हैं (××× सणंकुमारादीया जाव—'सहस्सारो'न्ति जहेव पंचितियतिरिक्सजोणिय वह सए। xx x सेसं तं वेब x x x ) उनमें नौ गमकों में ही एक पदमलेश्या होती हैं ( 'फ्ट्रार्ट्स २६ )।

— भग• २४ | उ २१ | प्र ह | प्र∘ ≒४५

'५८ १६'२४ साइंन्द्रकल्पोपपन्न वैमानिक देवो से समुख्य योनि में उत्पन्न होने योश्य जीवो में :---

गमक-९-६: माहेन्द्रकल्पोपपन चैमानिक देवो से मतुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ 'धूम १६'२३) उनमें नौ गमकों में ही एक प्रवृमलेख्या होती हैं ('धूम'रम'रम'२७)

—भग० श २४ | उ २१ | प्र ६ | प्र० ८४५

'५८'१९'२५ ब्र**ब्स**लोक कल्पोपपन्न वैमानिक देवों मे मनुष्य योनि में उत्पन्न होने थोस्य जीवो में :—

गमक -१-६: ब्रह्मलोक कल्योपपन्न सैमानिक देवों संबन्ध्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ '५.८'१६'२३) उनमें नौ गमकों में ही एक पदमलेज्या होती हैं ('५८'१८'२८')

— भग० श २४ । उ २१ । प्र ६ । पृ० ८४५

'५८''(६''२६ लान्तक कक्ष्मोषपन्न वैमानिक देवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योध्य जीवों में :--

गमक - १-६: लान्तक करयोषपन्न वैमानिक देवों से मनुष्य योनि में उदरन्त होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ 'ध्र-'१६'२६ ) उनमें नौ गमकों में डी एक शुक्लकेरया होती है ('ध्र-'१८-'२६)।

— भग० श २४ । उ१ । प्र ६ । पृ० ८४५

'५.८'१९'२७ महाशुक्र कल्पोपपन्न कैमानिक देवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

गमक--१-६: महाशुक्त करूपोपणन वैमानिक देवों से मनुष्य योनि में उदरान्त होने पीम्य जो जीव हैं (देखो बाठ '५८-'१६' २३) उनमें नौ गमको में ही एक शुक्त लेश्या होती हैं ('५८-'१८-'१०)।

--भग० श २४ | **च २१ | प्र ६ | पृ० ८४५** 

'६८-'१६' रह सहस्रार कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवों में:--- गमक - १-६: महस्रार कस्त्रीपणन्न वैमानिक देवों से मनुष्य बोनि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ '५६-'१६'२६) उनमें नी यसको में ही एक शुक्लनेश्या होती है ( '५६-'१८-'३१ ) ।

· भग० श २४ । उ २१ | प्र ६ | पृ० ८४५

"५८" (१६ "२६ आनत थावत् अच्युत (आनत, प्रावत, आरण तथा अच्युत ) देवी से सनुभ्य योनि में तत्पत्न होने योक्य त्रीयों में :--

गमक—१-६: आनत यावत् अच्युत देवों से मतुष्य योग्नि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (आणाय देवे णे अंते! जे अविष्, मणुक्तिसु अब्बिक्तिस्प x x x ते णे अंते!) एवं जाईच सहस्सारदेवाणं बत्तव्यया x x x सेसं ते चेव x x x एवं णवः वि गमगा० x x x एवं जाव - अच्चुयदेवों x x x) उनमें नी गमको में ही एक शुक्नलेत्या होती है ('पूटारह:२६८ पुष्ट १८८३१)

- भग० श २४। च २१। प्र १० ११। पुरु ८४५

५८ '१६' ३० भ्रे बेयक करूपातीत (ती भ्रे बेयक ) देवों संसनुष्य योगि में उत्पन्त होने पीस्य जीको में :--

गमक—१-६: येंबवक करवातीत देवो से मनुष्य योनि में उत्यन्न होने योग्य जो जीव है (गैवेज्ञा(ग)देवे णं भंते ! के भविष मणुस्सेमु जबविज्ञनण  $\times \times \times$  अवसेसं जहा आणयदेवस्य चत्त्रवया  $\times \times \times$  सेसं तं चेव ।  $\times \times \times$  एवं सेसेमु वि अदृगमण्सु  $\times \times \times$ ) उनमें नी गमको में ही एक शुक्तजेश्वा होती है (  $\times \times$  १२ २२ २)

भग० श २४। उ २१। प्र १४। प्र० ५४६

'५८:'१६' दिजय, बैजयन्त, जयन्त तथा अपराजित अनुत्तरीपपातिक कल्पातीन देवीं में मनुष्य योनि में उत्यन्त होने योग्य जीवो में :---

गमक-१-६: विजय, वैजयन्त, जयन्त तथा अपराजित अनुसरीपपातिक कल्यातीत देवों सं मतुष्य योजि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (विजयः वैजर्बतः जयंतः अपराजियदेवें णं मंते ! जो भविष् मणुरसेसु उवविक्ताए × × एवं जहेव गेवेज्ज(ग)देवाणं । × × एवं सेसा वि अद्भामगा भाणियञ्जा × × सेसं मं चेव ) उनमें जी गमकों में ही एक गुक्लतेश्या होती हैं ("५८"१९"३०)।

— भग० श २४ । उ २१ । प्र०१६ । प्र०६४६

'५८-'१६'३२ सर्वार्थिसद्ध अनुक्तरीपपातिक कल्पातीत देवों से सनुष्य योनि में उत्पन्न होने योक्य जीवों में :--- समक -- १-३: मर्वार्थ मिद्र अनुस्तीपर्यातक करुयातीत देवो से मनुष्य योगि में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (सन्बद्धसिद्धगदेवे णं भते ! जं भविए मणुस्सेसु उवव जित्तए० ? सा चेव विजयादि देव वत्तक्वया भाणियव्या × × × सेसं तें चेव × × × — प्र० १७ । ग० १। मी चेव जहन्तकारुद्धिरसु उववन्तो एस चेव वत्तक्यया × × × — प्र० १८ । ग० २ । सो चेव जहन्तकारुद्धिरसु उववन्तो एस चेव वत्तक्यया × × × प्र० १८ । ग० २ । ए ए चेव तिन्न गममा, सेसा न भण्णीत × × ) उनमे तीन गमक होते हैं तथा उन तीनी गमको में ही एक शुक्तकेरण होती ? (५८ १६ ११)।

'५६' २० वानव्यंतर देवों में उत्पन्न होने योग्य त्रीवों में : ५६ २०' १ पर्योग्न असंत्री पंचेडिय त्रियंच योनि के त्रीवों से बानव्यन्तर देवों में उत्पन्न होने कोम्य जीकों में :---

गमक- १-१: पथीव असंभी पचेडिय नियंच योनि के शीवों में बानध्यंतर देवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (बाणमंतरा ण भंते ! × × ४ ण्वं जहेब णागकुमारवह सण. असन्ती तहेब निरवसेसं × × × ) उनमें नौ गमको में ही तीन लेश्या होती हैं ('प्रस्व:र र)

—भग०शा२४। उ२२ | प्र१। पृ०८४७

'भू='२०'२ असंस्थात् वर्षं की आयुवाले संश्री पंचे द्विय तिर्यच योगि के जीयो से यानस्यनः वेवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में : -

गमक--१.६: अमंक्यात् वर्षं की आयुवाले मंत्री पंचेद्रिय तियंच यंति के जीवी से वातस्यंतर देवों में उत्पन्न होने यंत्रय जो जीव हैं (असंस्केज्ञाबासावय) मिन्न-पंचित्रियः जो भविष् वाणामंतरेसु जबविज्ञालार ×××संत से वेब जहा नागकुमारः जहें सर ××-प्रप्रः १ ग० १। सो वेब जहान्नकाळद्विहासु डबवपन्तो जहें के णाग-कुमाराणि विद्यासी बत्तळ्या —प्रशः । ग० २। सो वेब जक्कोसकाळद्विहासु डबवपन्तो ××× एस वेब बत्तळ्या ××× प्रशः । ग० ३। मिक्सनसम्मा एर्-रूप क्वाचित्र विद्यासी विद्यासी विद्यासी प्रक्तिसी प्राप्त के वेब जहा नागकुमारेसु पिक्कोसु तिसु समस्य तं वेब जहा नागकुमारेसु पिक्कोसु तिस्य स्वता त्रास्त स्वता त्रास समस्य समस्य स्वता त्रास सम्बन्ध समस्य स्वता त्रास समस्य समस्य सम्बन्ध समस्य समस्

—भग∘ श २४ । उ २ । त्र २ ४ । पृ० ८४७

"५८":२०'३ (पर्याप्त) संस्थात् वर्षं की आधुकाले संझी पर्चेष्ठिय तिर्यंच योनि के जीवो से वान-व्यंतर देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

गमक-१-६: (पर्याप्त ) संख्यात वर्ष की आयवाले संज्ञी पंचेद्रिय योनि के जीवों सं

बानक्यन्तर देवों में उत्पन्न होने योज्य जो जीव हैं (संस्थेतन्त्रासाडया क्रेस्त देखों पाठ '५६'२०'२) उनमें प्रथम के तीन गमकों में ख लेश्या, मध्यम के तीन गमकों में चार लेश्या तथा शेव के तीन गमकों में ख लेश्या होती हैं ('५८'६'२)।

—भग० श २४ | उ २२ | घ २-४ | पु० ⊏४७

"५८ २० ४ असंस्थात् वर्ष की त्रायुवाले मजी मनुष्य योनि से बानव्यंतर देवी में उत्तन्न डोने योख्य जीवों में :---

गमक—१-६: असंस्थात् वर्ष की आयुवाले मंत्री मनुष्य योनि से वानव्यंतर देवी में अरुनन होने योग्य जो जीव हैं (जह मणुस्म० असंखिजवासाज्याणं जहेंच नागकुमाराणं जहें से तहेच बत्तव्यया। ××× सेसं तहेच ×××) उनमें नौ गमकों में ही चार तरेया होती हैं ("५८ ६'४")।

— भग० श २४ । उ २२ । प्र ५ । पृ० ८४७

'५८''२०'५ (पर्याप्त) संस्थात अर्थ की आयुवाले संजी मनुष्य योगि से वानस्थंतर देवीं में उत्पन्न हाने योग्य जीवां में :--

गमक - १६: ( वर्षात्र ) नंस्यात् वर्षे की बायुवाने नंशी मनुष्य योगि से बानस्यंतर देवां में उत्तरन्त होने यास्य शांजीव हं ( × × संखेजनासाखयसन्तिमणुस्से जहेष नाग कुमारुद्दे सर् × × × ) उनमे नो गमको में ही खु लेस्या होती है ( "५०६"५ )।

— भग० श २४। उ २२। म ५। पु० ८४७

u = '२१ ज्योतियी देवी में जत्यन्त होने योग्य जीवों में :--

'भूट'२१'१ असम्बात् वर्षकी आयुक्षाले संज्ञी पंचेद्विय तिर्यंच यांनि से ज्यातिषी देवां में जन्मन होने योग्य जीवों में :

गामक-१ मे ४ व ७ से १: अगंब्यान् वर्ष का आयुवाले सजा पर्वाद्रण निर्यंच योगि सं ज्यांतवा देवो में उत्पन्न होने गाय जा जीव १ (असंस्वड जवामाड यमन्तिर्पेचिहिय-निरिस्तकां जिणण में से । जे भविए जोडिमप्पमु उवविज्ञान ४ ४४ अवससं जहा असुरकुमान्स् मण ४ ४४ गर्व अणुवंधो वि संसं तहेव ४ ४४ प्र २ । ग०१। मो चेव जहन्नकालिईहंप्पमु उववन्नो ४ ४४ गर्न व वत्तव्या ४ ४४ प्र २ । ग०१। मो चेव उक्तन्तकालिईहंप्पमु उववन्नो एम चेव वत्तव्या ४ ४४ प्र २ । ग०१। मो चेव अप्याणा जहन्नकालिईहंप्पमु उववन्नो एम चेव वत्तव्या ४ ४४ प्र १ । ग०३। मो चेव अप्याणा उव्या ४४ प्र १ व्याच विज्ञान प्र वेच वत्त्रव्या ४ ४४ प्र व अणुवंधोऽवि संसं तहेव । ४४ ४ जहन्नकालिईहंप्यस एम चेव वत्त्र प्र ४४ प्र व अणुवंधोऽवि संसं तहेव । ४४ अजहन्नकालिइहंप्यस एम चेव प्र प्रकार मा चेव अप्याणा उक्कोसकालिइहंप्य जाओ सा चेव प्रकार मा चेव अप्याणा उक्कोसकालिइहंप्य जाओ सा चेव क्षेत्रिया वत्तकवया ४४ एवं अणुवंधोवि संसं ते चेव । एवं पच्छिमा विज्ञिस

गमना गेयळ्या । ××× एए सत्ता गमना - प्र ८ । ग० ७-६ ) उनमें मात गमक होते तथा इन मातों गमको में प्रथम की चार लेक्या होती हैं ('५६-'६-'२)। गमक ५ व ६ नहीं डोते ।

— भग० श २४ | उ २३ | प्र ३ ⊏ | पृ० ८४७-४८

'भूम'२१'२ संख्यात् वर्षं की आयुवाले संजी पंचेंद्रिय तिर्यंच योगि सं ज्योतियी देशों में खरवन्त होने योग्य जीवी में :—

गमक—९-६: गंक्यात् वर्षं की आयुवाले गंकी पंचेद्रिय तिर्यंच योनि से क्योनियी देवो में अयस्य होने यात्र्य जो जीव हैं (जह संक्षेत्रज्ञवासाउयसान्तिर्पीचिद्य०-१ संक्षेत्रज्ञवासाउयाणं जहेव असुरकुमारेसु उवक्रज्ञसाणाणं तहेव नव वि गमा भाणियव्या। ×× से सेसं तहेव निरवसेसं भाणियव्यं) उनमें प्रथम के तीन गमकों में कु लेदया, मध्यम के तीन गमकों में चार लेदया नवा शेष के तीन गमकों में इ लेदया होती हैं ("स्ट=== )।

— भग० श २४ । उ २३ । प्र ६ । प्र० ८४८

"५६" २२ ३ असंस्थात् वर्षं की आयुवाले गंशी सनुष्य योनि सं ज्योतिषी देवी में उनान्त होने योक्य जीवों में :---

रामक - १-४, ७-६ : अनंक्यान् त्यं की आवृत्वाने मंशी मन्ष्यं योनि मं अ्योतिषी देवो ने व्यत्यन होने योग्य जो जीव हे ( अस्तिषण्डज्ञासाउयमन्तिमणुस्से णं भंते । फ्रं भीवा जोहसिष्यु ज्ञब्बाज्ञत्त्य × × ४ एवं जहा अस्तिषण्डज्ञानागउयमन्तिर्पोषिदयम्म जोहसिष्यु चेव ज्ञब्बज्जमाणस्य सत्त गामगा तहेव मणुस्साणवि × × सेसं तहेव तिद्वसेसं जाव - 'स्विहों ति ) जने यान गमक होने हे । इन मानां गमको मे प्रथम की चार तेवया होती है ( 'फ्रं म्म') । गमक ५ व ६ नहीं होते ।

. —भग० श २४। उ २३। य ११। पु० ८১८

'५८-'२१'४ संख्यात् वर्षको आयुवाले संजी सनुष्य योनि से ज्योतिपी देवो में उत्पन्न होने योक्य जीको में : —

गमक-- १.६: नंबवात वर्ष की आयुवाने मधी मनुष्य योनि न ज्यानियी देशों में स्थान होने योग्य जो जीय है (जड संस्वेडजबामाडबमन्तिमणुस्से०) संस्वेडजबासाडवाणं जहेब असुरङ्गारेसु उबक्डजमाणाणं तहेब नव गमगा आणियक्वा। ×××सेसं नं चेब निरवसेसं ×××) उनमें नी गमकी में ही कु नेहया हाती है ( ५८-८५)।

— मग० श २४। उ २३। प्र १२। प्र ६४६

'५८' २२ सौधर्म देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

'ध='२२'१ असंस्थात वर्ष की आयुवाले मंत्री पंचेंद्रिय तिर्यच योनि से मौधर्म देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

— भग० श २४ | व २४ | व ३७ | गृ० ८४६ ५८ २२ २ मंख्यात वर्षकी आयुवाले मंही पंचद्रिय तिर्यंच योनि से मीधर्म देवी में उत्पन्न होने योग्य जीनो में : —

गमक—१-६: नंत्रवात वर्ष की आयुवाले मंत्री पंचद्रिय तियंच योनि के जीवो से मीपर्म देवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव है (जड़ संखेजवासाउयसन्तिर्पेचिदिय० ? संखेजवासाउयस्स जहेब असुरकुमारेसु उबबङ्जमाणस्स तहेब णव वि गमगा × × सेसं तं चेब ) उनमे प्रथम के तीन गमको में छः केश्याएं, मध्यम के तीन गमको में चार केश्याएं तथा शेष के तीन गमको में छः केश्याएं, होती हैं (धूटूटू है)।

—भग० श १४ । उ २४ । प्र म । पृ० ८४६

५६ २२'३ असंख्यात वर्षकी आयुवाले सज्ञी मनुष्य योनि से सौधर्मकरूप देवो में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

गमक—२.४, ७ ६ : अनस्यात वर्ष की आयुवाले संही मनुष्य याँनि सं मोधर्मकस्य देवों में उत्पन्न होने यांच्य जो जीव है ( असंखेडजवासाउयसन्तिमणुस्से णं भंते! जे भविष् सोहम्मकप्ये देवसाए उवविज्ञतपु० १ एवं जहूँच असंखेडजवासाउयस्स सन्ति-पाँचिद्यवितिस्काजाणियस्स सोहम्मे कणे उवविज्ञामणस्स तहेव सत्त गमगा × × ४ । संसं तहेव निरवसेसं) उनमें सामग्र काने होते हैं तथा इन सातो गमको मे प्रथम की चार नेजगण होती हैं ( 'फ्टाच्ट' ) ।

-- भग० श २४। उ २४। म १०। प० ८४F

'५८'२२'४ संस्थात वर्ष की आयुवाले संडी मनुष्य योगि संमौधर्म देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

गमक--१६: संस्थात वर्ष की बायुवाले संही मनुष्य योगि से सीधमें देवो में उदयन्त होने योग्य जो जीव हैं (जह संखेजजबासाजयसिनसमुस्सीहती० १ एवं संखेजजबासा-उदस्तिनसमुद्धाणं जहेंच असुरकुमारेसु जबक्डनसाणाणं तहेच जब गमगा भाणि-यव्या। ×× सेसं तं चेंचे) जनमें नौ गमकों में ही कुः लेश्याएं होती हैं ('प्रप्रप्र)। ——भग० श २४। व २४। प्रश्री १९० ८४६

---भग० श २४ | च २४ | म ११ | पृ० ८४६

'पूद' २६ हंशान देवों में उत्पन्न होने योख्य जीवों में :— 'पूद' २२' १ अमल्यात वर्ष की आयुवाले संजी पंचेंद्रिय तिर्यच योनि से ईशान देवों में उत्पन्न होने योख्य जीवों में :—

गमक—१-४, ७-६: असंस्थात वर्ष की आयुवाले मंत्री पचेन्द्रिय तिर्वच योति सं ईशान देवों में उत्यन्न होने योग्य जो जीव हैं (ईसाणदेवाणं एस खेव सोहन्मगदेवसिरसा बस्तक्वया । ×××सेसं तहेव) उनमें नात गमक होते हैं तथा इन नातों गमको में प्रथम की चार लेक्याणं होतो हैं (१४६-२२-१)।

—मग० श २४ । उ २४ । प्र १२ । पृ० ⊏४६ ५०

'५८'२६'२ संख्यात वर्ष की आयुवाले संज्ञी पचेन्द्रिय तियंच पानि सं ईशान देवी में उत्पन्न होने यास्य जीवों में :--

गमक— १-६: सक्यात वर्ष की बायुवाले मंत्री पंचेन्द्रिय विषंच यानि सं ईशात देवां में उरान्न होने योग्य जो जीव हैं ( संखेडबवासाउयाणं तिरिक्खडोणियाण मणुस्साण य जहंब सोहम्मेसु उवबज्जमाणाणं तहंब निरवसंसं णव वि गमगा ) उनमें प्रथम के तीन गम्बा में इस लेदाए, मध्यम के तीन गमकों में चार लेह्याएं तथा रोप के तीन गमकों में हा: लेक्याएं होती हैं ( ५८-१२ २ )।

— भग० श २४ | उ २४ | प्र १४ | प्र० ⊏५०

'খুত্ৰ' २३' ३ असंख्यात वर्ष की आयुवाले संझी मनुष्य योनि से ईशान देवों में उत्पन्न होने योक्य जीवों में :—

गमक—१-४, ७-६: अमहयात वर्ष की आयुवाले मंत्री मनुष्य योगि सं ईशान देवो में उत्तरन होने योग्य जो जीव हैं (असंखेडजबासाउद्यसन्मिमणुसस्स वि तहेब x x x जहां पींचिदियतिरिक्छजाणियस्स असंखेडजबासाउद्यस्स x x x सेसं तहेब ) उनमें सात गमक होते हैं तथा इन सातो गमकों में यथम की चार लेह्याए होती हैं ("५८" २६" ३)।

— भग० शारु । उरु । प्र १३ । पृ• ८५०

'भू८-'२३''Y संख्यात वर्ष की आयुवाले मंत्री मनुष्य योगि से ईशान देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :—

गमक - १-६ : संख्यात वर्ष की आयुवाले संज्ञी सनुष्य योनि से हंशात देवों में उत्तन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखों घाठ '५८'२३'२) जनमें नौ गसकों में हो छु: लेक्याए' होती हैं (५८'२२'X'५८'८ ५)।

——भग० श २४ | उ २४ | घ १४ | पृ० **८५**०

'५८'२४ मनत्कुमार देवों में उत्यन्त होने योख जीवों में :---'५८'२४'१ पर्योग्न संख्यात वर्ष की आयुवाले संबी पंचीन्द्रय तियंच योनि से मनत्कुमार देवों में जरपन्त होने योख जीवों में :---

शमक -१-६: पर्याव मंख्याव वर्ष की बायुवाले मंत्री पंचेन्द्रिय विर्यंच योति से सनत्कुमार देवो में होने योग्य बो जीव है (पञ्जनसंखिञ्जबामाउयसन्निर्पाचिद्रिय-तिरिक्खजोणिए णं मंते! जे भविए सन्कुमारदेवेसु उवचिज्जनए० ? अवसंसा परिसाणादीया भवाण्मपञ्जवसाणा सन्वेच वत्त्रज्या भाणियञ्जा जहा सोहम्से अववज्जमणस्म। × × × जाहे य अप्पणा जहन्नकार्ण्यहें भे भवड ताहे तिसु वि गमासु पंच लेस्साओं आदिहाओं कायुब्जोओं, सेसं नंचे ) उनमें प्रथम के तीन नमकों में बः लेखाएं तथा रोष के तीन गमकों में कः लेखाएं तथा रोष के तीन गमकों में

—भग० श २४। उ २४ । प्र १६। पृ० ८५०

'५६:'२४'२ पर्याप्त संस्थात वर्ष की आयुवाले मंत्री मनुष्य योनि से सनत्कुमार देवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में : —

गमक—१-६: पर्याप्त संस्थात वर्ष की आधुवाले मंत्री मनुष्य याँनि स सनत्क्रमार देवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (जह मणुस्सिहितो उववञ्जीति० ? मणुस्माणं जहेव सक्तत्प्यभाए उववञ्जमाणाणं तहेव णव वि गमा भाणियञ्जा) उनमें नी गमकों में ही क्षः लेक्याएं होती हैं ('भूप्यर्प,)।

—भग० श २४। च २४। प्र १७। पृ० ८५०

'भूद'२५ माहेन्द्र देवी में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

'भूष्प:१५'१ पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयुवाले संजी पंचेन्द्रिय तिर्यंच योगि से माडेन्द्र देवीं में उत्पन्न योग्य जीवों में:--

गमक - १.६: पर्याप संस्थात वर्ष की आयुवाले मंत्री पंचेन्द्रिय तिर्देच योति से माहेन्द्र देवो में उत्पन्न होने योख्य जो जीव हैं (माहिद्रगदेवा ण भेते! ××× जहा सर्णकुभारगदेवाणं क्तन्त्रवया तहा माहिद्गादेवाणं भाणियव्या ) उनमें प्रथम के ××× गमकों में खः लेड्याएं, मध्यम के तीन गमकों में पाँच लेड्याएं तथा होप के तीन गमकों में खः लेड्याएं होती हैं (५८,५४,११) |

— सग० श २४ । च २४ । प्र १८ । पृ० ८५०

'५८-'२५ २ पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयुवाले संबी मनुष्य योगि से माहेन्द्र देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गमक—१-६: पर्याप्त संस्थान वर्षे की आयुवाले संत्री मनुष्य थोनि से माहेन्द्र देवों में उत्पन्न होने योक्य जो जीव हैं(देखों पाठ थ्र⊏'१५'१) उनमें नौ गमको में ही छः लेरयार होती हैं( थ्र⊏'२५'१)।

—भग॰ श २४ | उ २४ | प्र १८ | प्र०६५०

'५८' २६ ब्रह्मलोक देवो में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

'५.८'२६'१ पर्योव संख्यात वर्ष की आयुवाले संजी पंचेन्ट्रिय तिर्वच योनिम ब्रह्मलोक देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :—

गमक - १-६: पर्योग्न संख्यात वर्ष की आयुवाले संशी पंचेत्द्रिय तिर्थेच योग्नि से इसलोक देवों में उत्तन्त होने योग्य जो जीव हैं (प्यं बंभलोगदेवाण वि वत्तत्त्वया) उनमें प्रथम के तीन गमकों में झः लेरपाए, मध्यम के तीन गमको में गाँच लेरपाएं तथा शेप के तीन गमकों में छः लेरपाएं होती हैं ('प्र⊏ं२४ १)।

— भग० श २४ । व २४ । प्र १८ । पृ० ८५ ०

'भू८''२६'२ पर्याप्र संक्यात वर्षकी आधुवाले संजीमनुष्य योनि से ब्रक्सलोक देवों में उत्पन्न योग्य जीवों में :---

गमक—१-६: पर्याप्त संस्थात वर्ष की आयुवाले संबी मनुष्य योति से बक्रलोक देवों में उत्पन्त होने योग्य जो त्रीव हैं (देखो पाठ '५८-'२६'१) उनमें नी गमको में ही छः लेश्याण' होती हैं (५८-'२४'२)।

'भूद:२७ लांतक देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

'५८-'२७'१ पर्याप्त संस्थात वर्ष की आयुवाले संशी पंचेन्द्रिय तिर्यच योनि से लातक देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

गमक—१-६: पर्याप्त संस्थात वर्ष की आयुवाले मंत्री पंचेद्रिय तियँच योगि से लांतक देवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (x x x जहा सर्णकुमाररादेवाणं वत्तव्यया तहा माहिंदगदेवाणं भाणियव्या। x x x एवं जाव - सहस्सारो। x x x लंतगादीणं जहन्नकालद्विहयस्स तिरिक्खजोणियस्स तिसु वि गमपसु ख्रण्प ( झ्रव्यि ?) लेस्साओं कायव्याओं) उनमें नी गमकी में ही ब्रः लेखाएं होती हैं।

——भग० श० २४ । उ. २४ । प्र १८ । पृ० ८५०

'५८'२७'२ पर्याप्त संस्थात वर्ष की आयुवाले संबी मनुष्य योगि से लांतक देवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :---

गमक-- १-६: पर्योग्ध संस्थात वर्ष की आयुवाले संशी मनुष्य योगि से लांतक देवीं में जरानन होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ "५८"२७ १) उनमें नौ गमकों में ही खु: तेस्याएं होती हैं ( "५८"२४"२)।

— सग० श २४ | उ २४ | प्र १८ | पृ० ८५०

'५८ २८ महाशुक्रदेवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :--

'५८ २८'१ पर्याप्त संस्थात वर्षकी आयुवाले संकी पंचेंद्रिय तिर्वच योनि से महाशुक्र देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :—

गमक—१-६: पर्यात संस्थात वर्ष की आयुवाले संझी पंचेंद्रिय तिर्यंच योति से महासुकदेवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखों पाठ '५८'२७'१) उनमें नौ गमकों में टी कः लेक्याण' होती हैं ('५८'२४'१)|

— मगण् शुरु | उर्र) ग्राह्म । पुरु स्थर 'भूम'रम'र पर्योग संख्यात वर्षकी आयुवालो संज्ञी सनुष्य योनि से सहाशुक्र देवों में उत्पन्न रोने शोक्य लोको में :---

गमक - १-६: पर्याप्त संस्थात वर्षकी आयुवालो लंशी मनुष्य योगि से महाशुक्त देवों में उत्पन्न होने योग्य वो जीव हैं (देखो याठ 'थू⊏ २७'१) उनमें नौ गमकों में ही हु: लोग्याण होती हैं ('थू⊏ २४'२)।

— भग० श २४ । उ २४ । म १८ । पृ० ८५०

'५८'२६ महस्राग्देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :—

'५६'११ पर्याप्त सक्ष्यात वर्ष की आयुवाले संजी पंचेंद्रिय तिर्यच योनि से महस्तार देवीं में उत्तयक होने योग्य जीवों में :---

गमक—ए-६: पर्याप्त संस्थात वर्ष की आयुवाले संत्री पंचेंद्रिय तिर्येच योगि सं महस्रार देवों में उत्यन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ 'ध्र-'२७'१) उनमें नो गमकी में ही झ: लेरपाएं होती हैं ('ध्र-'२४'१)।

— भग∘ श २४ । घ २४ । प्र १८ । प्र∘ ८५० '५८''२६'२ पर्याप्त संख्यात वर्षकी आयुवाले संझी सनुष्य योगि से महस्यार देवों में उत्पन्न होने योख्य जीवों में :—

गमक—१-६: पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयुवाले संत्री मनुष्य योगि से सहसार देवों में उत्पन्त होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ 'भूदार्थ'?) उनमें नौ गमको में ही छः लेश्याएं होती हैं ('भूदर्भ'र )।

— भग० श २४ । उ २४ । प्र १८ । पु० ८५०

'पूर-: ३० आनत देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवीं में :---

'५८ः' ६०' १ पर्याप्त संख्यात वर्षकी आयुवाले संझी मनुष्य योनि से आनत देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :---

गमक--१-६: पर्वाप्त संस्थात वर्ष की बावुवाले संजी मनुष्य योगि सं बानत देवो में उत्यन्न होने थोग्य जो जीव हैं (पञ्चतसंखेऽजवामाउवसन्निमणुस्से णं भीते! जे भिष्ण आणयदेवेसु उवविज्ञताष्० १ मणुस्साण य वत्तव्यया जहेव सहस्रारेसु उवविज्ञताष्० १ मणुस्साण य वत्तव्यया जहेव सहस्रारेसु उवविज्ञताणाणं। ××× सेसं तहेव जाव- अणुषंघो। ××× एवं सेसा वि अद्वृग्तमा भाणियव्या ××× एवं जाव- अच्चुयदेवा ×××) उनमें नौ गमको में ही इः लेखाई होती हैं ( ५८-१६-१ )।

— भग० श २४ | छ २४ | प्र २० | प्र० स्५० '५८'३१ प्राणत देवो में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :—

'५८६ २'१ पर्योप्त संख्यात वर्ष की आयुवाले संझी सनुष्य योनि से प्राणत देवों में उत्पन्न कीने योग्य जीवो में :---

गमक-९-६: पर्योग संख्यात वर्ष की आयुवालो संशी मनुष्य यांनि से प्राणत देवों में उरवरन होने योग्य योग्य जो जीव हैं (देखां याठ 'धू⊏ ३०'१) उनमे नौ गमको में टी ख:लोग्यार होती हैं।

— भग० २४ । उ २४ । प्र २० । पृ० ८५०

'५,८'३२ आरण देवों में उत्पन्न होने योग्य जीवों में :— '५,८'३२.१ पर्याप्त संख्यात वर्षकी आयुवाली संजी मनुष्य योग्ति से आरण देवों में उत्पन्न डीने योग्य जीवों में :—

गमक- १-६: पर्याप्त नंक्यात वर्ष की आयुवाले मंत्री मनुष्य योनि से आरण देवों में उत्पन्न होने योग्य जो जीव हैं (देखो पाठ ५८-१०'१) उनमें नौ गमको में ही हु: लेज्याण होती हैं।

— प्रगण् श्र २४ | उ. २४ | स. २० | ये० टर्न०

'५८'' ३३ अच्युत देवों में उत्पन्त होने योब्य जीवों में :---'५८'' ३२'९ पर्याप्त संस्थात वर्ष की आयुवाले संश्री मसुष्य योगि से अच्युत देवों में उत्पन्त होने योब्य जीवों में :---

गमक—१-६ंः पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयुवाले मंत्री मनुष्य योनि से अध्युत देशों में उत्पन्न होने योश्य जो जीव है (देखों पाठ 'ध्र-१०'१) उनमें नौ गमकों में ही छः लैक्सार्ग होती हैं।

— भग० श २४ । च २४ । म २० । पृ० ८५०

'५८'३४ भेवेयक देवो में उत्पन्न होने योख जीवो में :--

'\L'' १४' १ पर्याप्त संस्थात क्यंकी आयुक्तले संक्षी मनुष्य योनि से श्रेवंयक देवो मे उत्पन्न होने योक्य जीवों में :—

गमक- ९-६: पर्यात संस्थात वर्ष की अध्वाले संजी मनुष्य योनि से प्रैवशक देवो में जलन्त होने योग्य जो जीव है ( गेवेडजगदेवा जं भंते ! ××× एस चेव वस्तव्यया ×××) उनमें नौ गमकों में ही का लेखाएं होती हैं।

— भग० श २४ | उ २४ | प्र २१ | पृ० ⊏५१

"५८" ६५ विजय, बैजयंत, जयंत तथा अपराजित देवो में उत्तरन होने यांग्य जोवा में :-"५८" ६५ "१ पर्याप्त मंम्यात वर्ष को आयुवाले छंडी महुष्य योगिन से विजय, वैजयंत, जयंत
तथा अपराजित देवो में उत्तरन होने यांग्य जीवो में :--

गमक— १, ६: पर्वाप्त संक्यात वर्ष की आयुवाले संजी मनुष्य योगि सं विजय, मेजवन्त, जयन्त तथा अपराजित देवों में असन्त होने योग्य जो जीव हैं (चिजय-वेजयंत-जयंत-जपराजियदेवा णं भंते ! ४४४ एम केब बत्तव्यया निरवसेसा, जाव — 'अणुबंधो'ति । ४४४ एवं सेसा वि अटु गमगा भाणियच्या ४४४ मण्से रुद्धी लावसु वि गमण्सु जहाँ गेवेडजेसु व्यवस्तामाणस्स ४४४) उनमें नौ गमकों में ही कृत्वार होती हैं ( ५८-४४)।

— भग० श २४ | उ२४ | प्र २२ | प्र ०५१

'५८ ३६ मर्वार्थमिद्ध देवो में उत्पन्न होने योग्य जीवो में :--

'भू='३६'१ पर्याप्र मरूपात वर्षकी आयुवाले मंकी सनुष्य योगिस सर्वार्थितिद्ध देवो से अस्पन्त होने योग्य जीवो से :---

गमक-१,४,७: पर्याप्त मल्यात वर्ष ही आयुवाने मंदी मतुष्य यं नि से मर्वार्थ (वर्ष के अरायन होने यंग्य जो जीव है (सल्बहुसिहुगदेवा) (से णं भते !  $\times \times \times$  अवसंसा जहा जिजयाईस उववज्जताणं  $\times \times \times -$  प्र २२-४८ । ग० १ । सो खेव अपपणा जहत्त काल्डिहुओ जाओ एस क्तंत्रज्वया  $\times \times \times$  सेसं तहेव  $\times \times \times -$  प्र २६ । ग० ४ । सो खेव अपपणा उक्कोसकालिहुहुओ जाओ, एस खेव बत्त्रज्वया  $\times \times \times$  सेसं तहेव, जाव - भवाएसों सि ।  $\times \times -$  प्र २६ । ग० ७ । एए तिन्त्र गममा, सल्बहुसिहुग-देवाणं  $\times \times \times$  ) उनमें तीनों गमकों ने ही ब: तेश्यए होती है ( 'प्र-'३५' १ ) । रममें पढ़ता, चीपा तथा मतवा तीन हो गमक होते हैं ।

— भग० श २४ | उ २४ | प्र २३-२६ | ए० **८५**१

भू⊏ के सभी पाठ भगवती शतक २४ से लिए गए हैं। इस शतक में स्त्र/पर योजि से स्त्र/पर योजि में उरशन्त होने योग्य बीवों का नौ गमकों तथा उग्वात के अतिरिक्त निम्न लिखित बीम विषयों की अपेक्षा से विकेचन हुआ हैं:—

(१) स्थिति, (२) संस्था, (३) संहतन, (४) शरीरावगाहना, (५) संस्थान, (६) लेस्या,
(७) इहि, (८) हान, (६) योग, (१०) वययोग, (११) संहा, (१२) कवाय, (१३) इंद्रिय,
(१४) समुद्वात, (१५) वेदन, (१६) वेद, (१७) कालस्थिति, (१८) अध्यवसाय,
(१६) कालादेश तथा (२०) भवादेश । हमने लेस्या की अपेक्षा से पाठ प्रहण किया है।
गमकी का विवरण प्र०१०० पर देखें।

### 'ue जीव समृहों में कितनी लेक्या :--

सिय अंते ! जाव — चत्तारि पंच पुरुषिकाह्या एगयओ साहारणसरीरं वंधीत ×××१ नो इण्हें समृद्धे । ××× पत्तेयं सरीरं वंधीत । ××× तेसिणं अंते ! जीवाणं कह लेस्साओ पन्नताओ ? गोयमा ! चत्तारि लेस्साओ पन्नताओ तं जहा - कण्डलेस्सा, तीळलेस्सा, काळलेस्सा, तीळलेस्सा, वाळलेस्सा, विक्लेस्सा, विल्लेस्सा, विक्लेस्सा, विक्लेसा, विक्लेसा, विक्लेस्सा, विक्लेसा, विक्

सिय भेते! जाव — चत्तारि पंच आजकादया एगयओ साहारणमरीरं बंधंति ××× एवं जो पुढविकाद्रयाणं गमो सो चेव भाणियच्यो ।

सिय भंते ! जाय-चत्तारि पंच तेउक्काइया० एवं चेव । नवरं उववाओ ठिई उठवटूणा य जहा पन्नवणाए, सेसं तं चेव । वाउकाइयाणं एवं चेव ।

टीका -- लेश्यायामपि यतस्तेजसोऽप्रशस्तलेश्या एव पृथिवीकायिकास्त्राधचनु-लेश्या - यच्चेदमिष्ठ न सचिनं तद्विचित्रत्वात्स्त्रगतेरिति ।

सिय भंते! जाब—चत्तारि पंच वणस्मङ्काङ्याः पुच्छा। गोयमा! जो उणहें समद्दे। अर्णता वणस्सङ्काङ्या एगथञ्जो साहारणसरीरं बंधेति। सेसं जहा तेउकाङ्याण जाब—जब्बहुं ति × × × सेसं तं चेव।

— भग० श १६। उ३। प्र०१, २, १७, १८, १६। पृ० ७८१ ८२

सिय भंते ! जाय — चतारि पंच बेहिया एगयओ साहारणसरीर बंधीत  $\times \times \times$  पो इण्डूं समृद्धे ।  $\times \times \times$  तत्त्रयमरीर बंधीत ।  $\times \times \times$  तिसणं भंते ! जीवाणं कह लेस्साओ फनताओ ? गोयमा ! त्रजो लेस्साओ फनताओ . तंज्ञहा — कण्डलेस्सा, निळलेस्सा, काञ्लेस्सा।  $\times \times \times$  तबं तेहं दिया(ण) वि, एवं चडरिंद्या(ण) वि ।  $\times \times$  सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच पींचिंद्या प्यायओ साहारणः ? एवं जहा वेंदियाणं, नवरं क्रल्लेसाओ ।

यो, तीन, चार, पाँच अथवा बहु पृथ्वीकायिक जीव माधारण शरीर नदी वाँधते हैं, प्रत्येक शरीर बांधते हैं। इन पृथ्वीकायिक जीव ममूह के प्रथम की चार लेश्वाएं हाती हैं।

इसी प्रकार अप्कायिक जीव मभृह माधारण शरीर नहीं, प्रत्येक शरीर नाधने हैं और इनके चार लेक्याएँ होती हैं।

अफ्रिकायिक तथा वायुकायिक जीव ममूह भी माधारण रागेर नहीं, प्रत्येक रारीर बाँधते हैं और इनके प्रथम की तीन लेक्याएँ होती हैं।

दो वाबन् पाँच वाबन् संस्थात वाबन् असंस्थात वाबन् असंस्थात बनम्यतिकायिक जीव समृद माधारण रारीर नहीं बांधते हैं, प्रत्येक रारीर वांधते हैं। इन बनम्यतिकायिक जीव समृदां क प्रथम की चार लेश्याएँ होती हैं। लेकिन अनन्त बनस्यतिकायिक जीव समृद माधारण रारीर वाधने हैं। इन बनस्यतिकायिक जीव समृहों के प्रथम की तीन लेश्याएँ होती हैं।

द्वीन्द्रिय यावत् चतुरिन्द्रिय जीव ममूह साधारण शरीर नहीं बांधते हैं, प्रत्येक शरीर बाधते हैं। इन जीव समुहों के प्रथम की तीन लेक्याएँ होती हैं।

पंचेंद्रिय जीव समूह भी माधारण शरीर नहीं बांधते हैं, प्रत्येक शरीर बाधते हैं। इन पंचेंद्रिय जीव समूह के कु: लेश्याऍ होती हैं।

### क से द मलेशी जीव

### ६१ सलेशी जीव और समपदः—

'६१'१ सलेशी जीव-दण्डक और समपद : -

सलेस्सा न अंते ! नेरह्या सब्बे समाहारा, समसरीरा, समुस्सासनिस्सासा सब्बे बि पुच्छा ? गोयमा ! एवं जहा ओहिओ गमओ तहा सलेस्सागमओ बि निरबसेसो भाषियच्चो जाब बेमाणिया !

-- पंच्या० प १७ | उ. १ | स. ११ | प्र० ४३७

सर्व मलेशी नारकी समाहारी, समशरीरी, समाच्छ्यार्मानस्थानी, समक्सी, समवर्णी, समलेशी, समबंदनावाले, समक्रियावाले समाय्यवाले तथा समाय्यनक नहीं हैं।

देखो औधिक गमक - पण्ण० प १७ | उ १ | सु १ से ६ | ए० ४२४-६५ सर्व मलेशी असरकमार यावत स्तिनतकमार समाहारी यावत समोपपन्नक नहीं हैं।

देखों — पण्ण ॰ ए १७ । उ १ । सू ७ । पु॰ ४३५-३६ सर्वसलेशी पृथ्वीकाय समाहारो, समकर्मी, समवर्गी तथा समलेशी नहीं हैं लेकिन समवेदनावाले तथा समक्रियावाले हैं । इसी प्रकार पात्रत चतुर्रान्द्रय तक जानना ।

देखां--पण्ण० प १७ । उ १ । सू ८ । पृ० ४ ३६

मर्बसलेसी तिर्वेच पंचेन्द्रिय सलेसी नारकी की तरह समाहारी शवत समीपपन्नक नहीं हैं।

सर्व मलेशी मनुष्य ममाहारी यावत् समोपपन्नक नहीं हैं।

सर्व सलेशी वानव्यंतर देव असुरकुमार की तरह समाहारी यावत् समोपपन्त्रक नहीं हैं  $\dagger$ 

मर्वज्योतिष-वैमानिक देव भी असुरकुमार की तरह समाहारी यावत् समोपपन्नक नहीं हैं।

'६१'२ कृष्णलेशी जीव-दण्डक और समपद :---

कण्हलेस्सा णं भेते! नेरहवा सन्त्रे समाहारा पुच्छा? गोयमा! जहा ओहिया, नवरं नेरहवा वेयणाए माइमिच्छदिट्टीज्यवन्त्राग य अमाइसम्मिदिट्टीज्यवन्त्राग य भाणियव्या, सेसं तहेव जहा ओहियाणं। असुरकुमारा जाव वाणमंतरा एते जहा ओहिया, नवरं मणुस्साणं किरियाहि विसेसी- चात त्रव णं जे से सम्मिदिट्टी ते तिबहा पनन्ता, तंजहा- संत्रा-असंज्या-असंज्यासंज्ञया य, जहा ओहियाण, जोडसियवेमणिया आइन्छियास तिस्र लेसास ण पुच्छिज्जंति।

कृष्णतेशी सर्व नास्की जीषिक नास्की की तरह ममाहारी यावत समीपपन्नक नहीं है तेकिन बंदना में मायी मिश्वादिष्टवपन्नक और अगायी मम्बर्दाष्टिवपन्नक कहना। बाकी सर्व जैमा आधिक नास्की का कहा वैमा गानना। असुरकुमार से लेकर चानम्बंद पं बंद तक जीषिक असुरकुमार की तरह कहना परन्तु मनुष्य की किया में विशेषता है यावत् उनमें जो सम्मा हिष्ट हैं वंतीन मकार के हैं—यथा संयत्, असंयत, संयतासंयत हत्यादि जैमा आधिक मनुष्य के विषय में कहा—वैना ही जानना।

च्योतिषीतषावैसानिक देवों के सम्बन्ध में आदि की तीन लेश्याको लेकर पृ**रक्षा** नहीं करनी।

'६१'३ नीललेशी जीव-दण्डक और समपद:—

एवं जहा कण्डलेस्सा विचारिया तहा नीळलेस्सा वि विचारेयव्या ।

— पण्णा० म १७ । त १ । स ११ । प्र० ४३७

जैसा कुम्मतेशी जीव-दण्डक का विवेचन किया - वैमा नीसलेशी जीव-दण्डक का भी विवेचन करना ।

'६१'४ कापोतलेशी जीव-दण्डक और समपदः -

काउल्लेस्सा नेरहपहिंती आरब्भ जाव वाणमंतरा, नवरं काउल्लेस्सा नेरहया बेयणाए जहा ओहिया।

-- पण्ण ० प १७ | छ १ | सु ११ | प्र ४३७

कापोत लेरपा का नारकी से लेकर बानव्यंतर देव तक (कृष्णलेशी नारकी की तरह) विचार करना लेकिन कापोतलेशी नारकी की बेरना—श्रीधिक नारकी की तरह जानना । '६१'% तेजोलेशी जीव-टब्बक और नमपटः—

तेजलेस्साणं अते ! असुरकुमाराणं ताओ चेव पुच्छाओ ? गोयसा ! जहेव ओहिया तहेव, नवरं वेयणाए जहा जोइसिया ।

पुढबिआडबणस्सइपंबेंदियतिरिक्तमणुस्मा जहा ओहिया तहेव भाणियव्वा, नवरं मणुस्मा किरियाहि जे संजया ते पमत्ता य अपमत्ता य भाणियव्वा, सरागा वीयरागा नित्य । वाणमंतरा तेडलेस्साण जहा असुरकुमारा, एवं जोइसियवेमाणिया वि. सेंसं तं चेव ।

— पंच्यार य १७ | च १ | सू ११ | पूर ४३७

तेजोलेशी मर्व असुरकुमार औषिक असुरकुमार की तरह ममाहारी यावत ममोपपनक नहीं हैं परन्त बंदना--ज्योतिषी की तरह ममकना।

तेजोनेशी मर्च पृथ्वीकाय अपकाय-वनस्पतिकाय-तिर्वचयंचेन्द्रिय-मनुष्य जीषिक को तरह समम्मना परन्तु मनुष्य की क्रिया में विशेषता है— उनमे जो मयत है वे प्रमत नथा अप्रमत्त के भेद से दो प्रकार के हैं परन्तु नराग तथा बीतराग— ऐसं भेद नहीं करना।

तेजीलेशी वानव्यंतर देव असुरकुमार की तरह समाहारी यावतृ समोपपननक नडी है।

इसी प्रकार ज्योतिषी तथा वैमानिक देवो के सम्बन्ध में समसना।

६१'६ पद्मलेशी जीव-दंडक और समपद :--

एवं पम्हलेस्सा वि भाणियञ्चा, नवरं जेसि अखि । ××× नवरं पम्हलेस्स-सुक्कलेस्साओ पंचेंदियतिरिक्खजोणियभणुस्सवेमाणियाणं चेव ।

--- पंच्या० प १७। च १। स् ११। प्र० ४३७

जैसा तेजोलेशी जीव दंडक के विषयमें कहा, उसी प्रकार पद्मलेशी जीव दंडक क विषय में समकता। परन्दु जिसके पद्मलेश्या होती है उसी के कहना। '६१'७ शुक्ललेशी जीव-दंडक और समपद :--

सुक्कलेम्सा वि तहेव जोसि अस्थि, सध्यं तहेव जहा ओहियाणं गमओ, नवरं पम्हलेस्ससुक्कलेम्साओ पंचेंदियतिरिक्खजोणियमणुस्सवेमाणियाणं चेव न सेसाणं ति।

-- प्रवाच । स् ११ प्र ४३७

ैमा औषिक दडक के विषय में कहा—वैसा ही शुक्ल लेशी दंडक के विषय में ममस्तना परन्दु जिनके शक्त लेश्या होती है उसी के कहना।

#### सम्प्रच्चयगाथा

सलेस्सा णं अवे ! नेरह्या सञ्चे समाहारगा १ ओहियार्ण, सलेस्साणं, सुक्कले-स्माणं, एपिस णं तिव्हं एक्को गमो, कब्बलेस्साणं नीळ्ळेसाणं वि एक्को गमो नवरं वेयणाए मायिमिञ्जादिद्वांत्रवन्तता य. अमायिसम्बद्धिः वेज्वन्तता य भाणियञ्चा । मणुस्ता किरियास सरागबीयरागपमत्तापमता ण भाणियञ्चा । काङलेसाए वि एसेव गमो । नवरं नेरहए जहा ओहिए दंडए तहा भाणियञ्चा । तेडलेसा, पन्हलेसा जस्स अविच जहा ओहिको दंडओ तहा भाणियञ्चा । नवरं मणुस्ता सरागा य वीयरागा य न भाणियञ्चा ।

गाहा - दुक्खाउए विदन्ते आहारे कम्मवन्त लेस्सा य । समवेयण-समिकिरिया समाउए चेव बोधव्या ॥ —भग० श १ । च २ । प्र ६७ । प्र०३६६

#### ६२ लेक्या तथा प्रथम-अप्रथम :---

सलेस्से णं अंते ! (पढमे-अपढमे ) पुच्छा १ गोयमा ! जहा आहारए. एवं पुदुत्तेण वि, कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा एवं चेब, नवरं जस्स जा लेस्सा अल्पि । अलेस्से णं जीवमणुस्तसिद्धे जहा नोसन्ती-नोअसन्ती ।

— भग० श १⊏। उ१। प्र०१०। पृ०७६२

मलेशी औष (एकक्चन बहुबचन) प्रथम नहीं, आप्रथम है। इसी तरह कुम्पलेशी वाबत् शुक्ललेशी तक जानना। जिम औष के जितनी लेश्याएँ हो छसी प्रकार कहना। अलेशी जीव ( जीव मनुष्य-निद्ध ) प्रथम है, आप्रथम नहीं है।

## ६३ सलेशी जीव चरम-अचरम :---

सलेस्सो जाव सुक्कलेस्सो जहा आहारओ, नवरं जस्स जा अल्यि [ सव्यत्थ एगतेणं सिय चरिमे, सिय अचरिमे, पुहुत्तेणं चरिमा वि अचरिमा वि ] अलेस्सो जहा नोसन्ती-नोअसन्ती | नोसन्ती-नोअसन्ती जीवपण् सिद्धपण् य अवस्मि मणुम्सपण् वस्मि एगतपद्धते णे ।।

- भग० श १८ । उ १ । प्र २६ । प्र ७६३

मलेशी, कृष्णतेशी यावत् शुक्लतेशी जीव सर्वत्र एकवकन की अपेक्षा कराचित् चरम भी कराचित् अचरम भी होता है। बहुबचन की अपेक्षा सलेशी यावत् शुक्लतेशी चरम भी होते हैं, अचरम भी। अलेशी जीवपर से तथा मिद्रपर से अचरम है तथा मनुष्पपर से चरम है एकवचन से भी, बहुबचन से भी।

### ६४ सलेशी जीव की सलेशीत्व की अपेक्षा स्थिति :---

'६४'१ मलेशी जीव की स्थिति:—

मलेसे णं भंते । सलेसेत्ति पुष्छा । गोयमा । मलेसे दुविहे पन्नते, नंजहा— अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए ।

---पण्ण० प १८ | हो ८ | सू ह | पृ० ४५६

सक्तेशी जीव गलेशीत्व की अपेक्षा दो प्रकार के होते हैं। (१) अनादि अपर्यवसित तथा (२) अनादि सपर्यवसित ।

'६४'२ कृष्णलेशी जीव की स्थिति:—

कल्हलेस्से णं भंते! कल्हलेसेत्ति कालओ केविषरं होड? गोयमा! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तमन्भहियाइं।

--- पण्याः प १८ । द्वा ८ । सूरु । पृ० ४५६

— जीवा∘ प्रति ह∣सू २६६ । पृ० २५८

कृष्णलेशी जीव की कृष्णलेशील की अपेक्षा जयन्य स्थित अतमुहूर्त की तथा अल्ह्य स्थिति माधिक अतमुहूर्त तैतीम मागरोपम की होती है।

'६४'३ नीललेशी जीव की स्थिन :--

 (क) नीळळेस्से ण मंते ! नीळळेसेचि पुच्छा १ गोयमा ! ज हन्नेण अंतोमृहुचं, उक्कोसेण दस सागरोवमाइ पळिओवमासंख्यिक भागमञ्जूष्ठियाइ ।

—पण्या प १८। इत ८। सु १। पृ० ४५६

 (ख) नीव्य्ठेस्से णं भंते ! जहन्नेणं अंतीसुहुनं, उक्कोसेणं दस सागरोबमाइ पिछञोबमस्स असंखेळकुभागमध्यहियाइं।

— जीवा० प्रति ह | सू२६६ | पृ०२**५**८

नीसलेशी जीव की नीललेशीत्व की अपेक्षा जमन्य स्थिति अन्तर्महर्त की तथा उत्कृष्ट स्थिति परूपोपम के असंस्थातवें माग अधिक दम सागरोपम की होती है। '६४'४ कापीतलेशी जीव की स्थिति:--

(क) काउल्लेसे णं पुच्छा ? गोयमा ! जहन्तेणं अंतोसुहुत्तं , उक्कोसेणं तिन्ति सागरोबमाइं परिज्ञोबमासंस्थित्जङ्गभागमञ्ज्ञाहयाङं ।

--- पण्णा० प १८ । इत ८ । सु ६ । प्र० ४५६

(ख) काञ्छेस्से णं भंते ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि सागरोवमाइं पत्रिओवमस्स असंखेऽजङ्गागमन्महियाइं।

—जीवा॰ प्रति ह। स्,२६६। पृ॰ २५८ कापोतलेसी जीव की कापोतलेसीत्व की अपेक्षा जयन्य स्थिति अन्तर्सुहुर्त की तथा उल्लुष्ट स्थिति पर्त्योपम के असंक्यातवें भाग अधिक तीन मागरोपम की होती है। 'हर'भ तेजोलेसी जीव को स्थिति:—

(क) तेक्केसे ण पुच्छा ? गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुत्त , उक्कोसेण दो सागरो-बमाद प्रक्रिशोबमासंस्थितज्ञक्रमागमस्भितियाइ ।

— पण्ण० प १८। द्वा ८। सूह। पृ०४५६

ख) तेङलेस्से णं भंते ? गोयमा । जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उनकोसेणं दोष्णि सागरोबमाइ पलिओवमस्स असंस्वैञ्जडभागमञ्जविदाइ ।

—जीवा॰ प्रति ६। स्.२६६। १० २५८ तेओलेसी जीव की तेजोलेसील की अपेक्षा जयन्य स्थिति अन्तर्सु हुर्ग की तथा उत्कृष्ट स्थिति परुगोपस के असंस्थातवें भाग अधिक दो नागरोपस की हाती है। '६४ ६ परमलेसी जीव की स्थिति :—

(क) पन्हलेसे ण पुन्छा १ गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस सागरोबमाइं अंतोमुहुत्तमञ्मिहवाइं।

—पण्ण• प १८। द्वा ८। स् ६। पृ० ४५६

(स्व) पम्हलेस्से ण भंते १ गोयमा ! जहन्नेण अंतीमुहुत्तं, उक्कोसेण दस सागरोबमाइं अंतीमुहुत्तमञ्जहियाइं।

— जीवा॰ प्रति ६ । सू२६६ । पृ०२५८

पद्मलेशी जीव की पद्मलेशीत्व की अपेक्षा जघन्य स्थिति अन्तर्महर्त की तथा उक्कप्ट स्थिति माधिक जन्तर्महर्त दम सागरोपम की होती हैं।

·६४'७ शुक्ललेशी जीव की स्थिति:—

(क) सुक्कलेसे णं पुष्का १ गोयमा ! जहन्नेणं अंतीसुहृत्तं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाइ अंतीसुहृत्तमञ्मिहयाइ ।

— पष्णा० प १८ । हा ८ । सु ६ । पृ० ४५६

 (ख) सुक्कलेस्से णं भंते ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहृत्तं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरीवमाई अन्तोसुहृत्तमक्भिह्याइं।

— जीवा∘ प्रति ह। सुरु६६। पृ० २५६

शुक्तलेशी जीव की शुक्तलेशीत्व को अपेक्षा जवन्य स्थिति अन्तर्महूर्त की तथा उक्कर स्थिति साधिक अन्तर्महूर्त तैतीस सागरोपम को होती है।

'६४ द अलेशी जीव की स्थिति :---

(क) अलेस्से ण पुच्छा १ गोयमा ! साइए अपन्जवसिए ।

— पण्ण ० प १८ । द्वा ८ । सु ६ । प्र० ४५६

(ख) अलेस्से ण भंते १ साइए अप<del>डजव</del>सिए।

— जीवा∘ प्रति ह∣सू२६६ । पृ०२५८

अलेशी जीव मादि अपर्यविमत होते हैं।

#### ·६४ सलेशी जीव का लेश्या की अपेक्षा अंतरकाल :-

'६५'१ कृष्णलेशी जीव का :---

कण्हलेसस्स णं भंते । अंतरं कास्त्रओ केविष्टरं होड ? गोयमा ! जहन्नेणं अंती-मृहतं उक्कोरोणं तेत्तीसं सागरोबमाइं अंतोसृहत्तमस्महियाइं !

—जीवा॰ प्रति ६। स् २६६। ए० २५⊏

कृप्णतेशी जीव का कृप्णतेशील की अपेक्षा जवन्य अन्तरकाल अन्तर्मूहूर्त का तथा स्कृष्ट अन्तरकाल गांधक अन्तर्महुद्दै तैतीस गागरोपम का होता है। 'इस' ज्योलनेशी जीव का:—

एवं नीछलेसस्स वि ।

— जीवा∘ प्रति ह। इद २६६। पृ∘ २५%।

नीललेशी जीव का नीललेशीत्व की अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त का तथा स्वकृष्ट अन्तरकाल माधिक अन्तर्मुहूर्त र्तेतीम सागरोपम का होता है।

'६५.'३ कापोतलेशी जीव काः—

( एवं ) काउलेसस्स वि ।

— जीवा∘ प्रति ह। सुरुद्द। पृ० २५८

कापोतलेशी जीव का कापोतलेशील की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तस्क्रूर्त का तथा चल्रष्ट अन्तरकाल साधिक अन्तर्महुर्त टैंतीस सागरोपम का होता है! '६५'४ तेजीलेशी जीव का :--

तेक्रकेसस्स णंभंते ! अंतरं कालओं केविषरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतो-महत्तं उक्कोसेणं वणस्सङकालो ।

—जीवा॰ प्रति ह । स् २६६ । पृ॰ २५८

तेजोलेशी जीव का तेजोलेशील की अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल अन्तर्मपूर्र का तथा उन्कृष्ट अन्तरकाल बनम्पति काल का अर्थात् अनंतकाल का होता है। १६१५ प्रयम्लेशी जीव का :--

एवं पम्हलेसरस वि सुक्केंसरस वि दोण्ह वि एवमंतरं।

- – जीवा॰ प्रति ६ । सू २६६ । पृ० २५८

पद्मलेशी जीव का पद्मलेशीत्व की अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल अन्तर्ग्रहर्त का तथा उक्तर-अन्तरकाल सनस्पति काल का होता है।

'६५'६ शुक्ललेशी जीव का:--

देखों पाठ—'६४'४ गुक्तलेशी जीव का गुक्लेलेशीत्व की अपेक्षा जपन्य अंतरकाल अन्तर्सहर्त का तथा जक्का अंतरकाल वनस्पतिकाल का होता है।

'६५'७ अलेशी जीव काः—

अलेसस्त णं भेते ! अंतरं कालओ केविकां होड ? गोयमा ! साइयस्म अपङ्जाबन्तियस्स णिखं अंतरं ।

- जीवाश्मिति ह। सुरुद्द। पुश्रिम

अलेशी जीव का अन्तरकाल नहीं होता है।

# ६६ सलेशी जीव काल की अपेक्षा सप्रदेशी-अप्रदेशी:---

(काळादेसे णं कि मयएमा, अयगसा ?) मळेस्सा जहा ओहिया, काळ्ळेस्सा, मीळळेस्सा, काळकेस्सा जहा आहारओ, नवरं जम्म अखि ग्याओ, नेक्ळेस्साए जीवाइओ तियमंगो, नवरं पुढिकिकाइएमु, आववनस्साईमु छम्मंगा, पण्डलेस्स सुक्र-लेस्साए जीवाइओ तियमंगो। असेले(सी)हि जीव-सिद्धे हिं तियमंगो, मणुस्सेसु हरमंगा।

— भग० श ६। व ४ | य ४ | यू० ४६६ ६७

यहां काल की अपेक्षा में जीव मध्येशी है या अययेशी—एंसी हुण्ड्वा है। काल की अपेक्षा से मध्येशी व अययेशी का अर्थ टीकाकार ने एक समय की स्थिति वाले को आयरेशी तथा द्वारि समय की स्थिति वाले को मध्येशी कहा है। इस सम्बंध में उन्होंने एक गाया भी उद्धत की है।

#### को जस्स पडमसमए बहुद भावस्साते व अपएसी । अध्यक्तिम बहुमाणो काळाएसेण सपएसो ॥

सलेशी जीव (एकवनन) काल की अपेका से नियमतः सप्रदेशी होता है। सलेशी नारकी काल की अपेका से करान्तित् तप्रदेशी होता है, कदान्तित् अप्रदेशी होता है। इसी प्रकार यावत् सलेशी मैंगानिक देव तक समकता।

सलेशी जीव (एकवचन) काल की अवेक्षा से सम्रदेशी होता है क्योंकि सलेशी जीव अनादि काल से सलेशी जीव है। सलेशी नारकी उत्पन्न होने के प्रथम समय की अपेक्षा से अग्रदेशी कहलाता है तथा तत्पर्चात्-काल की अपेक्षा से सम्रदेशी कहलाता है।

सलेशी जीव ( बहुवचन ) काल की जपेक्षा से निवमतः सप्रदेशी होते हैं क्योंकि सर्वे सलेशी जीव अनादि काल से सलेशी जोव हैं। दंडक के जीवों का बहुवचन से विवेचन करने से काल की अपेक्षा से सप्रदेशी-व्यवदेशी के निम्नलिखित कः संग होते हैं:—

(१) सर्वे सम्बेरी, अथवा (२) सर्व अमरेरी, अथवा (६) एक सम्बेरी, एक अमरेरी, अथवा (४) एक सम्बेरी, एक अमरेरी, अथवा (५) अनेक समबेरी, एक अमरेरी, अथवा (६) अनेक समबेरी, अनेक अमरेरी, अथवा (६) अनेक समबेरी, अनेक

मलेशी नारिकयों वावत् स्वनितङ्कारों में तीन भंग होते हैं, यथा—प्रथम, अथवा पंचम, अथवा प्रथः। तलेशी पृथ्वीकायिकों वावत् वनस्यतिकायिकों में झटा विकस्य होता है। तलेशी द्वीन्द्रियों वावत् वैमानिक देवों में प्रथम, अथवा पंचम, अथवा प्रश्च विकस्य होता है।

कृष्णतेशी, नीलतेशी, कापोवतेशी जीव (एकवचन) कदाचित् सप्रदेशी होता है, कदाचित् अपदेशी होता है। कृष्णतेशी-नीलतेशी-कापोवतेशी नारकी यावत् वानक्षंतर देव कदाचित् अपदेशी, कदाचित् अपदेशी होता है। कृष्णतेशी-नीलतेशी-कापोवतेशी जीव (बहुवचन) अनेक सप्रदेशी, अनेक अपदेशी होते हैं। कृष्णतेशी-नीलतेशी-कापोवतेशी नारकियो यावत् वानक्ष्यंतर देवों (एकेन्द्रिय बाद) में प्रथम, अक्वा पाँचवाँ, अथवा ख्रुडा विकल्प होता है। कृष्णतेशी-नीलतेशी-कापोवतेशी पकेन्द्रिय (बहुवचन) अनेक सप्रदेशी, अनेक अपदेशी होते हैं।

तेजोलेग्री जीव ( एकवचन ) कदाचित् सप्रदेशी, कदाचित् जामदेशी होता है। तेजो-लेशी असुरकुमार वावत् वैमानिक देव (अमिकाचिक, वावुकाचिक, तीन विकलेन्द्रिय बाद) कदाचित् तम्मदेशी, कदाचित् अमदेशी होता है। तेजोलेशी जीवाँ ( बहुवचन ) में पहला, अथवा पाँचवाँ अथवा खुठा विकल्प होता है। तेजोलेशी असुरकुमारों यावत् वैमानिक देवो, ( पुश्मीकाचिकों, अप्काधिकों, कनस्पतिकाचिकों को खोलकर ) में पहला अथवा पाँचवाँ अथवा कुटा विकल्प होता है। तेजीलेशी प्रश्लीकायिको, अण्कायिको, धनस्पतिकायिको मैं क्षत्रो विकल्प होते हैं।

पद्मलेगी-शुक्केशी जीव ( पन्यचन ) करान्तित् गप्रदेशी, करानित् त्रप्रदेशी होता है। दमलेशी गुक्कलेशी तियं वर्षचेनिद्धय, गृहण्य, वैमानिक देव करान्तित् तप्रदेशी होते हैं। क्यानित् प्रप्रदेशी होते हैं। क्यानित् प्रप्रदेशी होते हैं। क्यानित् प्रप्रदेशी होते हैं। क्यानित् प्रप्रदेशी होते हैं। क्यानित प्रप्रदेशी होते हैं। क्यानित प्रप्रदेशी होते हैं। क्यानित होते हैं। क्यानित होते हैं। क्यानित होते हैं प्रप्रदेशी होते हैं। क्यानित होते हैं प्रप्रदेशी होते हैं। क्यानित होते हैं प्रप्रदेशी होते हैं।

अनेशी जीन ( एकनचन ) कशाचित् मप्रदेशी, कदाचित् अपदेशी हाता है। अनेशी मिक्ष, मनुष्य कदाचित् मप्रदेशी, कदाचित् अपदेशी हाता है। अनेशी जीन ( नहुनचन ) में पहला अपना पाँचनों अपना छुठा निकलन होता है। अनेशी मिद्धों में पहला अपना पोंचनों अपना छुटा चिकला होता है। अनेशी मनुष्यों में छुजी निकला होते हैं।

### ६० सलेशी जीव के लेश्या की अपेक्षा उत्पत्ति-मरण के नियम :---

°६७'१ लेख्याकी अपेक्षाजीय दलकमे उत्पत्ति सःण वे नियम :

कुमारा। से नृणं भंते ! तेऊलेस्से जोडसिए तेऊलेस्सेयु जोडसिएसु व्यवज्जङ् १ जहेव असुरकुमारा। एवं वेमाणिया वि, नवरं दोण्हं पि चर्यतीति अभिलावो।

—पण्या प १७। उ३। सू२७। पु० ४४३

यह निश्चित है कि कुष्णलेशी नारकी कुष्णलेशी नारकी में उरक्न होता है, कुष्णलेशी क्य में हो मरण को प्राप्त होता है, 2 | जिस जेश्या में बह उरक्न होता है, उसी जेश्या में मरण को प्राप्त होता है।

इमी प्रकार नीललेशी नारकी भी नीललेशी नारकी में उत्पन्न होता है लघा भीललेशी हव में ही मरण को प्राप्त होता है। जिस लेश्या में वह उत्पन्न होता है, उसी लेश्या में मरण को पाप्त होता है।

इसी प्रकार कापोतनेशी नारकी भी कापोनलेशी नारकी में उत्तरन होता है तथा कापोतनेशी रूप में ही मरण को प्राप्त होता है। जिस लेख्या में वह उत्तरन होता है, उसी लेड्या में मरण को प्राप्त होता है।

इसी प्रकार असुरकुमार यावत् स्तिनिकृमार देवों के सबंध में कहना; लेकिन लेक्या— कथ्य, नील, कार्यात, तेजों कहनी।

यह निश्चित है कि कृष्णलेशी पृथ्वीकायिक शीव कृष्णलेशी पृथ्वीकायिक में उत्यन्त्र होता है तथा करासित् कृष्णलेशी होकर, भरासित् नीमलेशी होकर, करासित् कायोतलेशी होकर मरण की प्राप्त होता है। करासित् जिम लेश्या में उत्यन्त होता है, करासित् उमी लेश्या में मरण को प्राप्त होता है।

र्भी प्रकार नीललेशी तथा कापोतलेशी पृथ्वीकायिक बीव के सम्बन्ध में वर्णन करना।

ते जोलेसी पुरवीकायिक जीव तेबोलेसी पुरवीकायिक में उसका होता है तथा कराचित् पुरम्पतेसी होकर, कराचित् नीललेसी होक्स, कराचित् कापोतलेसी होकर सस्य को प्राप्त होता है। तेजोलेस्या में वह उस्पन्न होता है लेकिन सस्य को प्राप्त नहीं होता है।

इसी प्रकार पृथ्वीकायिक जीव की तरह अपकायिक जीव तथा वनस्पतिकायिक जीव के सम्बन्ध में चारी लेक्शाओं का वर्षन करना।

इसी प्रकार पृथ्वीकायिक जीव की तरह अस्मिकायिक जीव एवं बायुकायिक जीव के सम्बन्ध में तीन लेख्याओं का ही वर्णन करना , क्योंकि इनमें तेजालेख्या नहीं होती है।

इसी प्रकार पृथ्वीकायिक जीव की तरह द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुर्रान्द्रय जीव के सम्बन्ध में तीन लेश्याओं का ही वर्णन करना।

तिर्यचपंचेन्द्रिय तथा मनुष्य के मध्यन्य में वैमा ही कहना जैमा पृथ्वीकायिक जीव के मध्यन्य में आदि की तीन लेश्या को लेकर कहा : परन्तु खुः लेश्याओं का वर्णन करना। बानन्यंतर देव के सम्बन्ध में असुरकुमार की तरह कहना ।

यह निश्चित है कि तेजीलेशी ज्योतिषी देव तेजीलेशी ज्योतिषी देव में उत्पन्न होता है तथा तेजीलेशी रूप में च्यवन (भरण) की प्राप्त होता है।

इसी प्रकार तेजोलेशी वैमानिक देव तेजोलेशी वैमानिक देव में उत्पन्न होता है तथा तेजोलेशी रूप में उपवन को प्राप्त होता है।

इसी प्रकार पद्मलेशी वैमानिक देव पद्मलेशी वैमानिक देव में उत्पन्न होता है तथा पदमलेशी रूप में स्ववन की प्राप्त होता है।

इमी प्रकार शुक्कलेशी बैमानिक देव शुक्कलेशी बैमानिक देव में उत्पन्न होता है तथा शुक्कलेशी हम में च्यवन को प्राप्त होता है। बैमानिक देव जिम लेश्या में उत्पन्न होता है वसी लेश्या में च्यवन को प्राप्त होता है।

से नण भंते । कण्हलेसे नीललेसे काउलेसे नेग्डण कण्हलेसेस नीललेसेस काउ-हेसेस नेरहण्य उववज्जाह, कण्हलेसे नीललेसे काऊलेसे उववट्ट, जल्लेसे उववज्जाह तल्लेसे उपवड़्ड ? ह्ता गोयमा! कण्हनीलकाऊलेसे उपवज्जह, जल्लेसे उपवज्जह तल्लेसे उवबट्ड । से नणं भंते । कण्डलेसे जाव तेऊलेसे असरक्रमारे कण्डलेसेस जाव तेक्रलेसेस असरक्रमारेस ज्ववज्जह १ एवं जहेव नेरडण तहा असरक्रमारा वि जाव धणियकमारा वि । से नणं भंते । कण्डलेसं जाव तेउल्लेसे पढविकात्रए कण्डलेसेस जाव तें उत्हेंसेस पढिविकाइएस उववज्जह १ एवं पुच्छा जहा असुरकुमाराणं। हंता गोयमा ! कण्हलेसे जाव तेउलेसे पुढविकाइए कण्हलेसेस जाव तेउलेसेस पुढविकाइएस उववज्जाइ, सिय कण्डलेसे उववडड़, सिय नीखलेसे, सिय काउलेसे उववड़ड़, सिय जहलेसे उवव-ष्ठजड तल्लेसे उववट्ड, तेऊलेसे उववष्ठजड, नो चेव णं तेऊलेसे उवबट्ड । एवं आउकाइया बणस्सइकाइया वि भाणियव्या । से नृणं भंते ! कण्हलेसं नीललेसे काऊलेसं तेउकाइए कण्हलेसेस नीललेसेस काऊलेसेस तेऊकाइएस उववज्जदः कण्हलेसे नीललेसे काऊलेसे ववबद्रह, जरूलसे ववबज्ञह तह से वबबद्रह १ हता गोयमा ! कण्हलेसे नीललेसे काऊलेसे तेऊकाइए कण्हलेसेस् नीळलेसेस् काऊलेसेस् तेऊकाइएस् उववञ्जइः, सिय कण्हलेसे उवबहड, मिय नीवलेसे उवबहड, मिय काऊलेसे उवबहड, सिय जल्लेसे उबबङजड तक्लेसे उववद्र । एवं बाउकाइयवेइंदियतेइंदियचउरिदिया वि भाणियव्वा । से नूणं भंते ! कण्हलेसे जाव सुक्कलेसे पंचदियतिरिक्खजोणिण कण्हलेसेसु जाव सुक्कलेसेसु पंचदियतिरिक्खजोणिग्स् उववञ्जइ पुच्छा । हता गोयमा ! कण्हलेसे जाव सुक्क-लेसे पंचदियतिरिक्खजोणिए कण्हलेसेसु जाव सुकलेस्सु पंचदियतिरिक्खजोणिएसु उववञ्जइ, सिय कष्हलेसे उववट्टड जाव सिय सुक्रलेसे उववट्टड सिय जह से उववङ्डड

तत्लेसे उवबदृहः। एवं मणूसे वि। वाणमंतरा जहा असुरकुमारा। जोइसिय-वेमाणिया वि एवं चैव, नवरं जस्स जल्लेसा। दोण्ड वि 'चयणं' ति भाणियव्यं।

—वव्या∘ प १७ । उ ३ । सु २८ । छ० ४४३-४४

कृष्णलेखी, नीललेखी तथा कापोतलेखी नारको कमशः कृष्णलेखी, नीललेखी तथा कापोतलेखी नारकी में उत्पन्न होता है तथा कृष्णलेखा, नीललेखा तथा कापोतलेखा में मरण को प्राप्त होता है। जिस लेखा में वह उत्पन्न होता है उसी लेखा में सरण को प्राप्त होता है।

कृष्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी तथा तेशोलेशी असुरकुमार क्रमशः कृष्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी तथा तेशोलेशी असुरकुमार में उत्यन्न होता है, तथा जित लेश्या में उत्यन्न होता है उसी लेश्या में मरण को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यावत् स्तिननकुमार तक कहना।

हुण्णतेशी यावत् तेजीतेशी पृथ्वीकायिक कमशः कृष्णतेशी यावत् तेजीतेशी पृथ्वी-कायिक मं उत्पन्न होता है; तथा कदाचित् कृष्णतेश्या में, कदाचित् नीलतेश्या में तथा कदाचित् कापोततेश्या में मरण को प्राप्त होता है। कदाचित् जिन लेश्या में वह उत्पन्न होता है जनी लेश्या में मरण को प्राप्त होता है। वह तेबोलेश्या में उत्पन्न होता है परन्द तेजीतेश्या में मरण को प्राप्त नहीं होता है।

इसी प्रकार अप्कायिक तथा बनस्पतिकायिक जीवों के सबस्थ में कहना।

कृष्णलेशी, नीललेशी तथा कापोतलेशी अध्निकायिक क्रमशः कृष्णलेशी, नीललेशी तथा कापोतलेशी अध्निकायिक में उत्यन्त्र होता है। वह कदाचित् कृष्णलेश्या में, कदाचित् नीललेश्या में तथा कदाचित् कापोतलेश्या में मरण को प्राप्त होता है। कदाचित् जिम लेश्या में वह उत्यन्त्र होता है, उसी लेश्या में मरण को प्राप्त होता है।

इसी प्रकार वायुकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, तथा चतुरिन्द्रिय के सम्बन्ध में कहना।

कृष्णलेशी यावत् शुक्ललेशी विर्यन्यंचेन्द्रिय कृष्णलेशी यावत् शुक्ललेशी विर्यन्य पंचेन्द्रिय में उत्यन्न होता है। वह कदानित् कृष्णलेश्या में कदानित् शुक्ललेश्या में मरण को प्राप्त होता है; कटानित् जिस लेश्या में उत्यन्न होता है उभी लेश्या में मरण को प्राप्त होता है।

इसी प्रकार मनुष्य के सम्बन्ध में कहना।

वानव्यंतर देव के विषय में भी बैसाही कहना, जैसा असुरकुमार के सम्बन्ध में कहा।

इसी प्रकार ज्योतिषी तथा वैसानिक देवों के सम्बन्ध में कहना। लेकिन जिसके जो लेस्या हो, बही कहनी। ज्योतिषी तथा वैसानिक देवों के सम्ब के स्थान पर रुपवन शब्द का प्रयोग करना।

तदेवमेक्रेक्कंप्रशाविषवाणि च विंशतिहंडक्क्सेण नैरियकादीनां सूत्राध्युक्तानि । तत्र कित्वताहंकित प्रविस्त्वेकंकारकादिविषयमेतन् सूत्रक्टस्वकं यदा तु बहवां सिन्तेरुवाकाम्मयां गानायुत्रकात्ते नदाऽत्याऽपि कर्मुगातिभंत्रन्, एकैक्सत्तपमपिक्षया ससुतावपर्यस्य क्वचिद्रत्याऽपि दर्शनात् । नतस्तदाशंकाऽपनोताय येषां यावस्या त्रेश्याः सम्भवन्ति तेषा युगपनाचन्त्रशाविषयमेकंकं गत्रसमन गर्रोदितार्थमेय प्रति-पादानि 'से नृण सेते ! कथ्वनेसे नीळलेते काकनेसे नेर्डण् कथ्वनेसेस्य नीळलेसेस्य काकनेसस्य नेर्डणम् उच्चकार्यः अत्यादिः समस्य सुगर्स।

पण्ण० प २७ । उ३ । सूरम्टीका

उस प्रधार एक एक लेह्या के सम्भाग में बोधीन दरक के क्रम में नारकी आहि ह सम्भाग में सूब कहते। उसमें बांद कोई यह आशाका कर कि विरास एक-एक नारकी के सम्भाग में यह सुद्ध-समूह है तथा यह किरत मिसन लेह्यावाले बहुत नारकी आहि अस सीन में एक साथ उत्पन्न हो तो बन्दुम्थिति अन्यथा भी हो सकती है; क्योंकि एक-एक व्यक्ति के प्रमें की अधिहा समुद्धाय का प्रमें कम्बिन अन्यथा भी जाना जाता है। अतः इस प्यारंका को दूर बनने के लिए जिसमें जितनों नेहशाई सम्भाव हो उननी लेहयाथी हो एक साथ नेदर एक एक सब अध्यक्त पाट में कहा है।

'६७२ एक लेश्या से परिणमन करके दूसरी लेश्या में उत्पत्ति : --

६७२१ - नारकी मे अत्यन्ति :--

मं नृणं संते। कण्डलेम्से तीळ्लेसे जाव मुक्किम्से अवित्ता कण्डलेम्सेमु नेरहण्यु अववन्त्रीति १ हंता गोगमा। कण्डलेम्सं जाव उवन्त्रीति से केण्डूणं संते। एवं बुब्बः - कण्डलेम्सं जाव उववन्त्रीति १ गोयमा। लेम्सर्गणमु संक्रिल्मसाणमु संक्रिल्मसाणमु कण्डलेम्सं परिणमङ कण्डलेम्सं परिणमङ्कर्णा कण्डलेम्सं विद्यानिक कण

में नृणं भेते 'क्वर्टलेसं जाव सुक्किस भिवता नीळकेसंसु नेरडपसु उववडकीत १ हता गोयमा । जाव उववडकीति से केण्ट्रेणं जाव उववडकीति १ गोयमा । लेस्स्ट्राणेसु मंहित्विः स्माणसु वा विसुन्तकाणसु वा नीळकेसंस परिणान्ड नीळकेसंस परिणान्ड नीळकेसंस नीळकेसंसु नेरडण्यु उववडकीति । से तेण्ट्रेणं गोयमा । जाव व्यवडकीति ।

से नूर्ण भंते! कण्हलेम्सं नीखलेम्सं जाव भवित्ता काऊलेस्सेमु नेरङण्सु

उवसङ्जंति ? एवं जहा नीळलेस्साए तहा काऊलेस्साए विभाणियव्या जाव – से तेणट्टेणं जाव उवचर्जाति ।

— भग० श १३ | उ १ | प्र १६-२१ | पृ ६७६

कृष्णलेखी, नीलनेशी यावत् शुक्ललेशी जीव केश्याच्यान सं सिक्लस्ट होते-होते कृष्णलेश्या में परिचमन करता हुआ कृष्णलेश्या में परिचमन करके कृष्णलेशी नारकी में करान्न होता है।

कृष्णनेत्री, नीनलेशी यावन् शुकनलेशी जीव लेश्वा स्थान सं संवित्तः अधवा विश्वद्व होते-खंते नीललेश्वा में परिचमन करता हुआ नीललेश्वा में परिचमन करके नीललेशी नारकी में उत्तरन होता है।

कृष्णलेखी, नीललेखी पावत् शुक्रवेखी जीव लेश्याच्यान में महिनार अधवा विश्वह होते-होते कापीतलेश्या में परिवासन करता हुआ कापातलंश्या में परिवासन कर के कापीतलेखी नारकी में उत्तरन होता है।

६७ २ २ देवो में उत्पत्ति :---

से नूर्ण भंते ! कण्डलेस्से नील जाव मुक्कलेस्से भविता कण्डलेस्सेसु देवेसु उववज्ञीति ? इंता गोंयमा । एवं जहेव नेरइएसु एडमे उद्दे मए तहेव भाणिवळां, नीललेस्साए वि जहेव नेरइयाणं जहा नीललेस्साए एवं जाव पण्डलेस्सेसु, सुक्कलेस्सेसु एवं चेव, नवं लेस्मदृष्णेमु विसुज्ञक्ताणेसु विसुज्ञक्ताणेसु सुक्कलेस्से परिणमइ गुक्कलेस्से परिणमइता सुक्कलेस्से पुरेषमइति ।

-- भग० श १३ | उ २ | | ग १५ | ए० ६८१

हुश्यलेशी, नीलचेशी, यावन् शुक्रनेद्यी आये लेश्यास्थान संगिक्षिष्ट होते होते हुश्यलेश्या में परिणमन करता हुआ हुश्यलेश्या में परिणमन करके कुश्यलेशी देशी में न्याय क्षाता है।

कृष्णनेशो, नीललेशो पात्रत् शुक्रनलेशो आत्र लेशपारथान से महिनाः यथवा विश्वस् हाते ोते नीललेश्या में परिवासन करता हुआ नीललेश्या में परिवासन करके नीललेशो देव में उत्पन्न होता है।

कुरणसेशी, नीलनेशी यानत् शुक्रननेशी और लेश्यान्यान में मार्काष्ट्र अथवा विशुद्ध होते होते कापाससेश्या में परिणमन करता हुआ कापाससेश्या में परिणमन करके कापीस-नेशी देवी में उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार तेजीलेश्या, पर्मलेश्या तथा शुक्ललेश्या के सबध से जानना। तेकिन इतनी पिशेषता है कि लेश्यास्थान से विशुद्ध होते-होते शुक्ललेश्या में परियमन करता हुआ शुक्ललेश्या में परियमन करके शुक्ललेशी देवों में उत्पन्न होता ह। '६८ समय व संख्या की अपेक्षा सलेकी जीव की उत्पत्ति, मरता और अवस्थिति :--

'६८'१ नरक प्रधिवियो में :--

गमक १—इमीसे णं भंते! रयणप्रभाए पुडवीए तीसाए निरवावास-सयसहस्सेमु संवेज्जवित्यडेमु नरएसु एगसमएणं ४४४ केवह्या काउन्छेस्सा उववज्जीत ४४ जहन्नेणं एक। वा दो वा तिन्ति वा उक्कोसेणं संवेज्जा काउन्छेस्सा उवज्जीति।

गमक २ — इमीसे णं अते ! रवणप्यभाष पुढवीए तीसाए तिरवावासस्यसहस्सेसु संबेजवित्यदेसु नरण्यु एगसमएणं ४ ४ ४ केबहवा काउल्लेस्सा व्यवहृति ४ ४ ४ जहन्तेणं एक्से वा दो वा तिन्ति वा उक्कारेणं संबेज्ञा नेरह्या व्यवहृति, एवं जाव सन्ती, असन्ती न व्यवहृति !

गमक ३ - इमीसे णं अंते ! रयणप्पभाष पुरवीण वीसाण निरयावासमयसहस्सेसु संखेळा वित्थडेसु नरण्सु ४ × ४ केषडया काङलेस्सा पत्नता १ ४ × ४ गोयमा ! ४ × ४ संखेळा काङलेस्सा पत्नता ।

इमीसे णं अंते। रयणप्रभाए पुरवीण तीमाण निरयावाससयमहस्सेसु असंखेळ-वित्थडेसु नरण्सु ×××ण्वं जहेव संखेळावित्थडेसु तिन्नि गमगा तहा असंखेळ-वित्थडेसु तिन्नि गमगा। नवरं असंखेळा भाणियव्या ××× नाणतं लेस्सासु लेस्साओं जहा प्रवममण।

सकरप्रभाए णं भंते! पुढबीए केबइया निरयावास० पुन्छा ? गोयमा ! पणवीसं निरयावाससयसहम्मा पन्नता, ते णं भंते ! कि संवेजविश्यडा असंवेजविश्यडा ? एवं जहा रवणप्रभाए तहा सकरप्रभाणवि, नवरं असन्नी तिमु वि गमएसु न भन्नाइ, सेसं तं वेव !

वालुवप्पभाए णं पुच्हा १ गोवमा ! पत्नरस निरवावाससवसहस्मा पत्नत्ता, सेसं जहा सकरप्पभाए नाणतं लेस्साम लेस्साओ जहा पढमसए !

पंकपभाए णं पुच्छा १ गोयमा ! दस निरयावाससयसहस्सा पत्नत्ता, एवं जहा मक्करपभाए नवरं ओहिनाणी ओहिरंसणी य न उच्चर्र ति, सेसं तं चेव ।

धूमप्पभाए णं पुच्छा ? गोयमा ! तिन्नि निरयावाससयसहस्सा एवं जहा पंकरपभाए ।

तमाए णं भंते ! पुढवीए केबह्या निर्यावास० पुच्छा १ गोयमा ! एगे पंचूणे निरयावाससयसहस्ये पन्नत्ते , सेसं जहा पंकपभाए ! अहेसतमाए णं भंते ! पुढवीए पंचसु अणुत्तरसु महदमहालया जाब महानि-रप्सु संखेळाबित्यडे नरए, एगसमाएणं केवडया उबवडजीत ? एवं जहा पंकपभाए नबरं तिसु नाणेसु न उबवडजीत न उब्बट्ट ति, पन्नत्तपसु तहेव अस्यि, एवं असंखेळ-बित्यडेसु वि नवरं असंखेळा भाणियव्या ।

— भग० श १३। उ१। प्र ४ से १४। पृ० ६७६ से ६७⊏

रक्षप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नरकावानों में जो संस्थात विश्तार वाले हैं उनमें एक समय में जपन्य सं एक, दो, अथवा तीन तथा उन्कृष्ट से संस्थात कापोतलेखी नारको उपन्न ( गमक १ ) होते हैं; जयव्य से एक, दो अथवा तीन तथा उन्कृष्ट से संस्थात कापोतलेखी नारकी सर्व (१० २ ) को प्राप्त होते हैं; तथा सस्यात कापोतलेखी नारकी एक समय में अवस्थित (१० ३ ) रहते हैं।

रह्मप्रभा पृथ्वी के तीन लाख नरकावामों में जो असंस्थात विस्तार वाले है उनमें एक समय में जवस्य से एक, दो अधवा तीन नथा उद्धर्ण सं असक्यात काणांतलेशी नारकी उत्यन्न (ग०१) डोते हैं; जवस्य सं एक, दो अधवा तीन नथा उद्धृष्ट में असह्यात काणोतलेशी नारकी मरण (ग०१) को प्राप्त होते हैं; तथा असंस्थात काणोतलेशी नारकी एक समय में अवस्थित (ग०१) रहते हैं।

शर्कराप्रभा पृथ्वी के पश्चीम लाख नरकावामों के सम्बन्ध में रलप्रभा पृथ्वी की तरह तीन सख्यात व तीन असंस्थात के समक कडने ।

बालुकाप्रमा पृथ्वी कं पन्द्रह लाख नरकावासो के मध्यप्र में, औमा शर्कराप्रमा पृथ्वी के आवासो कं मध्यप्य में कहा, बैमा ही कहना। लेकिन लेक्या —कापात और नील कहनी।

पंकप्रभा पृथ्वी के दम लाख नरकावामी के मध्वन्य में, जैमा शर्कराध्रमा पृथ्वी के आवामी के सध्वन्य में कहा, वैमा ही कहना । लेकिन लेश्या—नील कहनी।

भूमप्रभा पृथ्वी के तीन लाख नरकावामों के मध्यन्य में, जैसा पंक्यमा पृथ्वी के आवामों के सभ्यन्य में कहा, वैसा ही कहना। लेकिन लेक्या—नील और कुष्ण कहनी।

तमत्रमा पृथ्वी के पंचे न्युन एक लाख नरकावामी के सम्बन्ध में, कैमा पंकप्रमा पृथ्वी के आवासों के मध्यन्थ में कहा, बैमा ही कहना। लेकिन लेश्या -कुण कहनी।

तमतमाप्रभा पृथ्वी के पाँच नरकावागों में जो अप्रतिष्ठान नाम का मंनगात विस्तार वाला नरकावाग है उनमें एक नमव में जधन्य से एक, दो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट से मंस्थात परम कृष्णलेशी उत्पन्न (ग०१) होते हैं; जधन्य से एक, दो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट से संस्थात परम कृष्णलेशी मरण (ग०२) को प्राप्त होते हैं; तथा संस्थान परम कृष्णलेशी नारकी एक समय में अवस्थित (ग०२) रहते हैं। तमतमाप्रमा पृथ्वी के जो चार व्यवस्थात विस्तार वाले नरकावान है उनमें एक समय में जयन्य से एक, दो प्रथवा तीन तथा चल्कृष्ट से अगल्यात एरम कुण्णलेखी नारकी अस्यन्य ( ग०१) होते हैं; जयन्य से एक, दो जयना तीन तथा उल्कृष्ट से असंस्थात परम कुण्णलेखी नारकी मरण ( ग०२) को प्राप्त होते हैं; तथा एक समय में असंस्थात परम कुण्णलेखी नारकी अर्थन्यत ( ग०३) रहते हैं।

सातको नरक का अधितिष्ठान नरकाशाम एक लाख योजन विस्तार वाला है तथा स्तको चार नरकाशाम असल्यात योजन विस्तार वाले हैं। देलो जीवा॰ प्रति ३।उ २। स्⊏२। पु॰ १३⊏, तथा ठाण॰ स्था ८। उ ३। स ३२६। पु० २४६।

'हद्र'० देवाबासी में :—

चोसट्टीण णं अंते । असुरकुमारावासस्यसहस्सेसु संबेज्जवित्यहेसु असुर-कुमारावासेसु ग्णसमण्णं ×× केवड्या तेज्लेम्मा ज्ववङ्जीत ×× प्रत्यं जहा रगणप्रभाण तहेव पुच्छा, तहेव बागरण। ×× उच्चट्टंनगा वि तहेव × × तिसु वि गमण्सु संवेज्जेसु चतारि लम्माओ आणियव्याओं, ण्यं असंबंज्जवित्यहेसु वि नवरं तिस् वि गमण्यु असंबंज्जा आणियव्या। प्र ४।

केवड्या णं अंते । नागकुमाराबास० एवं जाव थणियकुमाराबास० नवरं जस्थ जित्त्या भवणा । प्र. ४ ।

संखेडजेसु र्ण भेते । बाजभंतराबाससयमहस्सेसु ग्यासम्गण केबड्या बाज-मंनरा डववज्जीत १ एवं जहा असुरकुमाराण संखेडजबिव्यडेसु निम्नि गमगा तहेब भाजियक्वा बाजमंतराज वि निन्ति गमगा । ३ ७ ।

केवइया ण अंते। जोडिमयविमाणावासयसहस्सा पन्नता १ गोयमा। असंबद्धता जोडिमयविमाणावाससयसहस्या पन्नता,तेण अंते।कि संबद्धज्ञबिखडाऽ१ एवं जहा बाणमंत्रराण तहा जोडिमयाण वि तिन्ति गमगा भाणियव्या नवरं एगा तेकेन्स्सा।य ८।

मोहम्मे ण मंत ! कृष्यं वर्तासाए विमाणावामसयसहस्सम् संखेडजिब्यब्रेष्ठ्र विमाणेसु एताममण्ण केवह्या ××× तेडल्कमा उववडजीत ? ××× एवं जहां जांडसियाणं तिन्त गमगा तहं व तिन्त गमगा भाणियव्या नवरं तिसु वि संखेडजा भाणियव्या । ×× अस्थिडजिब्यब्रेसु एवं चेव तिन्त गमगा नवरं तिसु वि गम-एसु अमेंपेडजा भाणियव्या । ×× एवं ज्ञात सोहम्मे वत्तव्यया भणिया तहा हंसाणे वि इ गमगा भाणियव्या । मण्डमारं (वि ) एवं चेव ××× एवं ज्ञाव सहस्सारे, नाणत्तं विमाणेसु लस्सासु य. संसं तं चेव । प्र १०। (आणव-पाणप्सु) वर्ष संस्वेत्रज्ञित्वस्य तिन्ति गमाग जहा सहस्सारे; असंस्वेजवित्यस्य उववज्जतिस् य चयंतेस् य व्यं चेव संस्वेत्रज्ञा भाणियस्या। पन्नतेस् असंस्वेज्जा, ×× अत्राणञ्चुण्यु वर्षे चेव जहा आणयपाणप्सु नाणकं विमाणेसु वर्षं गेवेज्ज्ञया वि । प्र ११।

पंचसु णं भंते ! अणुतरिवमाणेसु संखेजजित्यहे विमाणे एगसमाणं x x x केबहया सुक्कंजमा उवचडमंति पुच्छा तहेव, गोयमा! पंचसु णं अणुत्ररिवमाणेसु संवेजजित्यहे अणुत्ररिवमाणेसु संवेजजित्यहे अणुत्ररिवमाणे एगसमाणं जहन्तेणं एको वा हो वा तिन्ति वा उक्कंसिणं संवेजजित्य अणुत्तरी ववाइया देवा जववज्ञतित गर्व जहां गोवेजजित्या संवेजजित्य है सु। x x असंवेजजित्य होते प च मन्तित तवरं अचरिमा अन्यः सेसं जहां गोवेजजित्य असंवेजजित्य होता प्रकार सेसं जहां गोवेजजासु असंवेजजित्य होता प्रकार सेसं जहां गोवेजजासु असंवेजजित्यहेतु ॥ र ३ ।

— भग∘ श १३। च २। प्र ४-१३। प्र∘ ६८०-८१

असुरकुमार के जीनठ लाल आवागों में जो नंख्यात विस्तार वाले हैं, उनमें एक ममय में जफन्य से एक, दो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट से सख्यात तेजोलेशी असुरकुमार उरशन्त (ग०१) होते हैं; जफन्य से एक, दो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट से मंख्यात तेजोलेशी लेशी असुरकुमार मरण (ग०२) को प्राप्त होते हैं; तथा मंस्यात तेजोलेशी असुरकुमार एक ममय में अवस्थित (ग०३) रहते हैं।

ऐसे ही तीन-तीन गमक कृष्ण, नील तथा कापीत लेखा के सम्बन्ध में कहने।

अबुरकुमार के चाँमठ लाख आवामों में जो असंस्थात किरतार वाले हैं, उनमें एक ममय में अबन्य से एक, दो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट से असंस्थात तेशोलेशी अबुरकुमार उत्तरन (ग०१) होते हैं; जघन्य से एक, दो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट से असं स्थात तेजोलेशी अबुरकुमार मरण (ग०२) को माह होते हैं; तथा असंस्थात तेजो लेशी एक समय में अबस्थित (ग०३) रहते हैं।

ऐसे ही तीन-तीन गमक कृष्ण, नील तथा कापीत लेश्या के सम्बन्ध में कहने।

नागकुमार से स्तनितकुमार तक के देवावानों के मन्यन्य में असुरकुमार के देशवासों भी तरह तीन संस्थात के नथा तीन असंस्थात के गमक, इय प्रकार चारों लेखाओं पर खु: छ: गमक कहने | परन्तु जिनके जितने भवन होते हैं उतने गमकने चाहिए |

यानव्यंतर के जो संस्थात लाख विभान हैं वे सभी संस्थात विस्तार वाले हैं। उनमें एक समय में जपन्य से एक, दो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट से संस्थात तेशोलेशी वानव्यंतर उत्यन्न (ग∘र) होते हैं; जपन्य से एक, दो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट से संस्थान नेशोलेशी ... बानव्यंतर मरण ( ग॰ २ ) का ग्राप्त होते हैं ; तथा संख्यात तेजीलेशी बानव्यंतर एक समय मे अर्जारकत ( ग॰ ३ ) रहते हैं ।

मं अवास्थत ( १९०७ / १८०० ६ । इस ही तीन-तीन गमक कृष्ण, नील तथा कापोतलेश्या के सम्बन्ध में कहने ।

कंत हो तीन नाम मान हुण्या, गाया पान के मानी में ह्यात विस्तार वाले हैं। उनके च्यांतियी देशों के जो अमेन नाम विमान है वे मानी संह्यात विस्तार वाले हैं। उनके सम्बद्ध में तोलेन्या को लेक्ट उपाणि, च्यवन (मरण) तथा अवस्थिति के तीन समक वाल्यवर देशों की तर कारों।

मीश्मंबहर देवनार के वर्धात लाम विमानों में जो संस्थात विस्तार बाले हैं उनमें उस्तीन, रचन तथा अर्थायर्थात के तीन गमक एक तेजोलेस्या को लेकर ज्योतियी विमानो जी तक बस्ते।

मीधर्मन्तर देवलोक के विधीन लाख विमानों में वो असंस्थात विस्तार बाले हैं, उनमें उद्योग, प्यवन तथा अवस्थिति के तीन गमक एक तैओलेश्या को लेकर कहने । इन तीनो गमवों में असूर में असंस्थात कहना ।

इंशानकल्प देवलोक के विमानों के सम्बन्ध में मौधर्मकल्प की तरह तीन संस्थात तथा तीन असस्यात के, इस पकार हुं: गमक कहने |

इमी प्रकार ननकुमार में महत्वार देवलीक तक के विमानी के सम्बन्ध में तीन संस्थात तथा तीन असकरत के, इस प्रकार खुः यमक कहने। लेकिन लेखा में नानाख कहना अर्थात् सनकुमार में ब्रह्मलोक तक पट्स तथा लातक से सहत्वार तक शुक्लक्षेत्र्या कश्मी।

आनत तथा प्राप्त के तो मंख्यात विस्तार वाले विसास है उनमें महस्रार देवलांत की तहर पुस्तानेहरण की लेवर उपर्यात्त, रवनन तथा अवस्थिति के तीन गमक कहने। जो असंस्थात विस्तारवाले विसास है, उनमें एक ममय से उपरूप से एक, दो अथवा तीन तथा उत्तृष्ट में संस्थात उत्तरान (ग॰१) होते हैं; एक ममय से उपरूप से एक, दो अथवा तीन तथा उत्तृष्ट से संस्थात उत्तरन (ग०२) को प्राप्त होते हैं; तथा एक मयय में असंस्थात उत्तरन (ग०२) को प्राप्त होते हैं; तथा एक मयय में असंस्थात उत्तरन (ग०२)

आरण तथा अच्युत विमानावामी में, जैसे आनत तथा प्राणत के विषय में कहा, वैसे ही छः छु: गमक कहने |

इसी प्रकार प्रैवंशक विमानायामी के सम्बन्ध में शुक्तलेश्या पर छ: गमक आनत-प्राणत की तरह कहने ।

पंच अनुत्तर विमानो में जो चार (विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित ) असंस्थात विस्तार वाते हैं उनमें एक समय में जयन्य सं एक, रो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट से संस्थात गुक्कानेशी अनुत्तर विमानावागी देव उत्सन्त (ग०१) डोवे हैं; जयन्य में एक, दो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट से संक्यात शुक्ततेशी अनुतर विमानावामी देव ध्यवन (ग॰२) को प्राप्त होते हैं; तथा असंस्थात शुक्ततेशी अनुतर विमानावामी देव अवस्थित (ग॰३) रहते हैं।

रुवार्थितद्व अनुत्तर विमान जो सहयात विस्तार वाला है उसमें एक नमय में जधन्य में एक, दो अथवा तीन नथा उत्कृष्ट में महयात शुक्तलेशी अनुत्तर विमानावामी देव उत्पन्न (ग०१) होते हैं; जपन्य से एक, दो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट में मंत्यात शुक्ललेशी अनुत्तर विमानावामी देव च्यवन (ग०२) को प्राप्त होते हैं; तथा संख्यात शुक्ललेशी अनुत्तर विमानावामी देव अयस्थित (ग०२) रहते हैं।

अनुतर विमान का सर्वार्थिकद्व विमान एक लाख योजन विस्तार वाला है तथा वाही चार अनुतर विमान अनंव्यात योजन विस्तार वाले हैं। देखो— जीवा० श्रति ६। उर्! सु.२१६। पु० २३७ तथा ठाण० न्या ४। उ.३। सु.२२६। पु० २४६।

## ६६ सलेशी जीव और ज्ञान:-

'६६' १ मलेशी जीव में कितने ज्ञान-अज्ञान :---

(क) सलेम्सा णं अंते ! जीवा कि नाणी० ? जहा मकाइया ( मकाइया णं अंते ! जीवा कि नाणी अल्नाणी ? गोयमा ! पंच नाणाणि तिन्त अल्नाणाइ अय-णाए- प्र०३८) । कष्क्लेम्सा णं अंते ! जहा सहिद्या एवं जाव पम्हलेम्सा (सहंदिया णं अंते ! जीवा कि नाणी अल्नाणी ? गोयमा ! चत्तारि नाणाई तिन्त अल्नाणाई अयणाए - प्र०३१ ) । सुक्कलेम्सा जहा सलेम्सा । अलेम्सा जहा सिद्धा ( सिद्धा णं अंते ! पुच्छा, गोयमा ! नाणी नो अल्नाणी, नियमा एगनाणी केवलनाणी - प्र०३०)।

— भग० श ⊏ । उ २ । प्र ६६-६७ । पृ० ५४५

सलेशी जीव में पाँच बान तथा तीन जवान की भजना होती है। कुष्णलेशी पावत् पद्मलेशी जीव में चार बान तथा तीन जवान की भजना होती है। शुक्ललेशी जीव में पाँच बान तथा तीन जवान की भजना होती है। अलेशी जीव में निषम से एक केवलवान होता है।

(स) कण्डलेसे णं भंते! जीवे कहमु नाणमु होण्जा ? गोयमा! दोमु वा तिमु वा चउमु वा नाणमु होण्जा, दोमु होमाणे आभिणिबोहियमुयनाणे होण्जा, तिमु होमाणे आभिणिबोहियमुयनाणओहिनाणेसु होण्जा, अहवा तिमु होमाणे आभिणिबोहिय-सुयनाणमणपण्जनवनाणेसु होण्जा, चउसु होमाणे आभिणिबोहियमुयओहिमणप्णज-वनाणेसु होण्जा, एवं जाव पम्हलेसे। सुबक्केसे णं भंते! जीवे कहसु नाणेसु होण्जा ? गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चड्स वा होज्जा, दोसु होसाले आभिणिबोहियनाण एवं जहेब कल्फलेसाणं तहेब भाणियव्यं जाव चडिह । एगंभि नाणे होमाणे एगंमि केबळनाणे होज्जा ।

—dand • d 50 | 3 2 | 4 € 5 0 | 60 A.A.A

कुण्यतेशी श्रीय के दो, तीन अथवा चार आन होते हैं. दो आन होने से मित-आन और भुतकान होता है। तीन जान होने से मित, भुत तथा अविध्यान होता है अथवा मित, भुत तथा मनःपर्यव आन होता है। चार होने से मित, भुत, अविधि तथा मनःपर्यव आन होता है। इसी मकार यावन, पदमतेशी श्रीय करकार।! शुवकतिशी शिव के एक, दो, तीन अथवा चार आन होते हैं। यह दो, तीन अथवा चार आन हों तो अप्योजीशी सीव की तरह होता है। एक आन हो तो वेवन्यतान होता है।

नतु मनःपर्यवद्यानस्विविद्युद्धस्योपजायते, कृष्णलेश्या च संस्वरूटाश्यवसायक्षपा ततः कर्य कृष्णलेश्याकस्य मनःपर्यवद्यानसम्भवः? उच्यते, इह लेश्यानां प्रत्येकाः संक्षयेयलेकाकाराणदेशसमाणान्त्रश्यवसायस्थानानि, तत्र कानिचिन् मंतृतुभावान्य-श्यवसायस्थानानि प्रमम्मसंयतस्यापि लश्यन्ते, अत्याच कृष्णनीलकापोत्तलेश्या अन्यत्र प्रमन्तस्यताना गोयन्ते, मनःपर्यवद्यानं च प्रथमतोऽक्षमन्त्रमंत्रकर्योतस्थले ततः प्रमन्तस्यतस्यापि लश्यने कृष्णलेश्याकस्यापि मनःपर्यवद्यानं ।

-- पवण ० प १७। उ३। सू३०। टीका

मनःयर्षकान अति विशुद्ध को होता है तथा कृष्णलेख्या संकितह अप्यवमाय रूप है, तब कृष्णलेख्या में भनःवर्षकत्रन कैसे सम्भव हो नकता है। प्रत्येक लेख्या के असंक्यात लीकाकार प्रदेश भमाण अप्यवमाय स्थान होते हैं, उनमें कितने हो मद रमवाले अप्यवसाय स्थान मसत्त लंबत की भी होते हैं। अतः कृष्ण, नील, काषीत लेख्यान प्रमत्तवयत पृष्टस्थान कक होती हैं- एमा अस्य सम्बद्धारों ने कहा है। सनःप्रयंवज्ञान प्रथम अप्रसत्तयत को होता है तथा तरवस्थात प्रमत्तयंवत को भी होता है। अतः कृष्णलेख्यान को भी सनः-पर्यंवज्ञान सम्भव है।

'६९'२ लेश्या-विश्वाद्धि से विविध ज्ञान-मसुत्यत्ति :--

'६६'२ १ लेश्या-विश्वाद्धि से जाति-स्मरण ( मतिज्ञान ) :---

(क) तए जंतव मेहा! त्रेमनाहि विसुन्धपाणीिह अन्त्रवामाणेण सोहणेण सुम्रेणं परिणामेणं तयावरणिजाणं कम्माणं स्वजोवसमेणं ईहावोहमगणगवेमणं करेमाणस्य मन्त्रिपुढे जाइमरणे समुष्पज्ञित्या । 'ख्र) तए णं तस्स मेहस्स अणगारस्स सम्रणस्स भगवश्रो महाबीरस्स अंतिए एयमट्ट सोबा निसम्म सुभेहि परिणामेहि पसत्येहि अञ्भवसाणेहि लेस्साहि बिसुञ्ज्ञमाणीहि तथाबरणिञ्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापोहमगणगवेसणं करेमाणस्स सन्तिपुळ्ये जाइसरणं समुप्यन्ते ।

-- नाया० भ १। त्र १। स् ३२, ३३। ए० ६७० ७२

(ग) तए ण तस्म सुदंसणस्स सेद्विस्स समणस्य भगवजो महाबीरस्स अंतियं एयम्द्र सोषा निसम्म सुभेणं अञ्चलसाणेणं सुभेणं परिणामेणं लेस्साहि बिसुञ्ज-माणीहि तयावरणिजाणं कम्माणं खजोबसमेणं ईहापोहमभगणगंबेसणं करेमाणस्य मन्तिपुळ्यं जाइसरणे समुप्पन्ते ।

— भग० श ११। उ ११। प्र ३५। प्र० ६४५

लेख्याका उत्तरोत्तर विशुद्ध होना जाति-स्मश्य-कान की प्राप्ति में एक आवश्यक अगहै।

'६६'२'२ लेश्या-विशक्ति से अवधिज्ञान :--

(क) आणंदरस समणोवासगरस अन्तवा कवाइ सुभेणं अञ्जवसाणेण सुभेणं परिणामेणं लेस्साई विसुन्धमाणीई तवाबरणिः आणं कस्माणं खओवसमेणं ओहनाणं समुप्पन्ते ।

— उबा० अ १ । स् १२ । पु० ११३४

लेश्याका उत्तरोत्तर विशुद्ध होना अवधिज्ञान की प्राप्तिमें भी एक आवश्यक अगहै।

(ख) (सोचा केवल्लिस) तस्म णं अट्टमंअट्टमेण अनिवित्वन्तेणं तबोकस्मेणं अप्पाणं आवेमाणस्म पगद्गमस्याण, तहेव जाव (×××लेस्माहि विसुक्तमाणीहि विसुक्तमाणीहि ×××) गवेसणं करेमाणस्म ओहिनाणं समुप्यक्जइ।

— भगश्य हा । उद्देश प्रदेश की स्थापन की प्राप्ति के समय लेक्या की भी उत्तरीचर विशुद्धि कोती है।

'६९'२'३ लेश्या-विशुद्धि से त्रिभंग अज्ञान :---

तस्स ण (असोबा केवडीस्स णं) भंते ! इह इहे णं xxx अन्तया कयाइ सुभेण अउभवयाणेणं, सुभेणं परिणामेणं, लेस्साहि बिसुडममाणीहि विसुडममाणीहि तया-बरणिजाणं कम्माणं खओबसमेण ईहापोहमगणगवेसणं करेमाणस्स विभंगे नामं अन्ताणे समुप्यज्ञह ।

लेश्या का उत्तरोत्तर विशुद्ध होना विभंग अज्ञान की प्राप्ति में शुभ अध्यवसाय और शुभ परिणाम के माथ एक आवश्यक अंग है।

'६१'३ मलेशी का सलेशी को जानना व देखना :--

'६६'३'१ निशुद्ध-अनिशुद्धलेशी देव का निशुद्ध अनिशुद्धलेशी देव देवी की जानना व देखना :---

अविसद्धलेसे णं भंते ! देवे असम्मोहएणं अप्पाणएणं अविसुद्धलेसं देवं, देवि, अन्तयरं जाणइ, पासइ १ णो तिणद्रे समहे (१)।

एवं अविसद्धलेसे देवे असम्मोहएणं अप्पाणणं विसुद्धलेसं देवं (२)।

अविमदलेसे सम्मोहण्णं अप्पाणेणं अविसुद्धलेसं देवं (३)।

अविसदलेसे देवे सम्मोहएणं अप्पाणणं विसद्धलेसं देवं (४)।

अविसद्भलेसे सम्मोहयाऽसम्मोहएणं अविसद्भलेसं देवं (४)। अविसदलेसे सम्मोहयाऽसम्मोहएणं विसद्दलेसं देवं (६)।

विसद्रलेसे असम्मोहएणं अविसद्रलेसं देवं (७ ।

विसद्धलेसे असम्मोहण्णं विसद्धलेसं देवं (८)।

विसद्धलेसे ण भंते देवे सम्मोहण्ण अविसुद्धलेसं देवं जा गई ? हंगा, जाणई (६)। एवं विसद्धलेसे सम्मोहएण विसद्धलेसं देवं जाणः १ हंनाः जाणः (१०)।

विस्तदलेसे सम्मोहयाऽसम्मोहण्णं अविस्तदलेसं देवं १ (११)।

विसद्धलेसे सम्मोहयाऽसम्मोहण्ण विसद्धलेस देवं १ (१२)।

एवं हेटिल्लएहि अट्रहि न जाणह, न पामह : उबरिल्लएहि चर्राह जाणह, पासह । - ম্যা০ হার। বার। মাত ২০। যাত খতর ত

अभिगुद्धलेशी देव अनुषयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्धलेशी देव य देवी की या टीनों से से किसी एक को नहीं जानता है, नहीं देखता है (१)। इसी प्रकार अविशृद्धले श्याचाला देव अनुषयुक्त आत्मा द्वारा विष्णुद्धनेशी देव, देवी व अन्यतर की नहीं जानता है, नहीं देखना है (२)। अविशुद्धलेश्यावाला देव उपयुक्त आत्मा द्वारा आविशुद्धलेशी देव, देवी व अन्यतर की (३), अविशुद्धलेश्यावाला देव उपयुक्त आत्मा द्वारा विशुद्धलेशी देव, देवी बा अन्यतर को (४), अविशुद्धलेश्यावाला देव उपयुक्तानुषयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्धलेशी देन, देनी वा अन्यतर को (५), अविद्युद्धलेश्यावाला देव उपयुक्तानुपयुक्त आत्माद्वारा निमुद्धलेशी देव, देवी वा अन्यतर को (६), विशुद्धलेशी देव अनुपयुक्त आत्मा द्वारा अविशृद्ध-लेशी देव, देवी वा अन्यतम को (७) तथा विशुद्धलेशी देव अनुपयुक्त आत्मा द्वारा विशुद्धलेशी देव, देवी वा अन्यतर को नही जानता है, नही देखता है (८)।

विश्वद्वलेशी देव उपयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्धलेशी देव, देवी वा अन्यतर की आनता है, देखता है (  $\epsilon$  )।

विशुद्धलेशी देव उपयुक्त आत्मा द्वारा विशुद्धलेशी देव, देवी वा अन्यतर को जानना है, देखता है (१०)।

विश्च दुलेशी देव उपयुक्ता चुण्युक आत्मा द्वारा अविश्च द्वेचेशी देव, देवी व अन्यतर को जानता है, देखता है (११)।

विशुद्धलेशी देव उपयुक्तानुपयुक्त आत्म। द्वारा विशुद्धलेशी देव, देवी व अन्यतर को जानता है. देखता है (१२)।

प्रथम के आठ विकल्यों में न जानता है, न देखता है; शेष के चार विकल्पों में जानता है. देखता है।

नोट: - अविशुद्धतेशी का टीकाकार ने 'अविशुद्धतेशी विभगनानी देव' अर्थ किया है। अन्यतर का अर्थ 'दीनों में से एक' होता है। 'असन्योहएणं अप्पाएण' का अर्थ टीकाकार ने अनुपद्रक आत्मा किया है।

टीका-म्हिः पुनश्वतुर्भिविकस्यैः सम्यम्हिट्त्वादुपयुक्तत्वामुपयुक्तत्वाध्य जानाति, उपयोगानुपयोगपञ्चे उपयोगोशस्य सम्यम्ह्रानहेतुःवादिति ।

शेप के बार विकल्शों में विश्वद्वतिशी देव सम्पग्हिए होने के कारण उपयुक्तानुषपुक आत्मा होने पर भी जानता व देखता है; क्योंकि सम्पग्हान होने के कारण उपयोगानुप-योग में उपयोग का अंश अधिक होता है।

'६६' २'२ विशुद्ध-अविशुद्धतेशी अणगार का विशुद्ध-अविशुद्ध तेश्यावाते देव-देवी को जाननाव देखना:—

अविसुद्धलेस्से गं भंते ! अणगारे असमोहएणं अप्याणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ १ गोयमा ! नो इण्डू समद्रे । (१)

अविसुद्धलेस्से नं भंते ! अणगारे असमोहएनं अप्पानएनं विसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जानक्ष पासक ? गोयमा ! नो क्षण्ट्रे समद्रे । (२)

इति अणगार आणेइ पासइ १ गायमा ! ना इण्ड समह । (२) अविसुद्धलेस्से (र्ण मंते !) अणगारे समोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं

देवि अणगारं जाणइ पासइ ? गोयमा ! नो इणहे समहे । (३)

अविसुद्धलेस्से (णं भंते !) अणगारे समोहःएणं अप्याणेण विसुद्धलेस्सं देवं देवि अणगारं जाणइ पासङ् ? (गोयमा !) नो इण्हें समङ्के । (४)

अविसुद्धलेस्से णं भंते ! अणगारे समोहयासमोहण्णं अप्पाणणं अविसुद्धलेस्सं देवं देवि अणगारं जाणइ पासइ १ ( गोयमा !) नो इण्ट्रे समट्टे । ( १ ) अविसुद्धकेरसे (णं संते !) अजगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धकेरसं देवं देविं अजगारं जाणद् पासद् ? (गोयसा !) नो इण्ड्रे समद्वे । (६)

बिसुद्रटेस्से णं संते ! अणगारे असमोहएणं अप्याणेणं अविसुद्रटेस्सं देवं देवि अणगारं जाणइ पासइ ? हंवा जाणइ पासइ जहा अविसुद्रटेस्सेणं (झ) आखा-बगा एवं विसुद्रटेस्सेणं वि झ आखावगा भाणियव्या जाव विसुद्रटेस्से णं संते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्याणेणं विसुद्रटेस्सं देवं देवि अणगारं जाणाइ पासइ ? हंता जाणइ पासइ । (१२)

इमी प्रकार विशुद्धलेशी अवगार के छः आलापक कहने लेकिन जानता है. तथा देखवा है—ऐमा कहना ।

नंद्र : — टीकाकार श्री मतविगिर ने अममबहत का अय 'बरनादिनसुद्गातरहित' तथा समबहत का अर्थ 'बरनादिनसुद्गात मतः' किया है। गमबहतानसबद्दत का अर्थ 'क्दार्यादमसुद्द्रात मतः' किया है । गमबहतानसबद्दत का अर्थ किया है — 'बरनादिनसुद्यातकिया क्यां ने परिपूर्ण ममबदता नायनसबद्दतः नर्थणा । मत्तरीगिर ने कियी मूल टीकाकार की टॉक दी है — 'शांमनमणीमनं वा बयद प्रधाविद्यात्रस्यां आगाति, मसुद्यातांऽपि तत्याप्रदिकस्थक एव ।' लेकिन ममबती के टीकाकार भी अमबदेव दृरि ने 'अगमोहरूकं अप्यावेक्य का अर्थ 'अनुप्रवृक्तेनात्मना' किया है।

'६१'३'३ मानितात्मा अणगार का सक्सलेङ्या का जानना व देखना :--

अणगार णं भंते ! भावियाया अप्यणो कम्मकेस्सं न जाणह, न पासह तं पुण-जीवं सरूवीं सकम्भकेसं जाणह, पासह ? ह ता गोवधा ! अणगारे णं भावियाया अप्यण्यो जाव पासह । भावितात्मा अणगार अपनी कर्मलेश्या को न जानता है, न देखता है। परन्तु सरुपी सकर्मलेश्या को जानता है, देखता है।

टीकाकार कहते हैं - "भावितात्मा अवनार खुद्मस्य होने के कारण ज्ञानावरणीयादि कर्म के योग्य अयवा कर्म सम्बन्धी कृष्णादि लेरवाओं को नहीं जानता है; क्योंकि कर्मद्रव्य तथा लेरवाद्रव्य अति सुद्दम होने के कारण खुद्मस्य के ज्ञान द्वारा अयोग्यर हें—प्रस्तु वह अपनार कर्म तथा लेरवा वाले तथा शरीर युक्त आत्मा को जानता है; क्योंकि शरीर चक्क हॉन्द्रय के द्वारा यहण होता है तथा आत्मा का शरीर के साथ कर्याचत् अर्मव है। इसलिये इसको जानता है।"

'६९'४ मलेशी जीव और ज्ञान तुलना :---

'६६'४'१ मलेशी नारकी की ज्ञान तुलना :--

कण्डलेस्से णं भंते । नेरहण कण्डलेसं नेरहयं पणिहाए ओहिणा सञ्बओ समंता सम्मिलीएमाणे सम्मिलीएमाणे केवड्यं खेत्तं जाणडः केवड्यं खेत्तं पासड १ गोयमा । णो बहुयं खेत्तं णो दूरं खेत्तं जाणइ, णो बहुयं खेत्तं पासइ, णो दूरं खेत्तं जाणई, णो दूरं खेतां पासड, इत्तरियमेव खेतां जाणड, इत्तरियमेव खेल पास । से केणरेण भंते। एवं वच्चड - 'कण्हलेसे ण नेराए सं चेव जाब इत्तरियमेव खेत्तं पासइ' ? गायमा ! से जहानामए केई पुरिसे बहसमर-मणिइजंसि भूमिभागंसि ठिच्चा सब्बओ समंता सम्भिलाएउजा, तए ण से परिसे धरणितलगर्यं पुरिसं पणिहाए सञ्जञ्जो समंता समभिलोएमाणे समभिलोएमाणे णो बहुयं खेत्तं जाव पामइ, जाव इत्तरियमेव खेत्तं पामइ, से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वर्चं -कण्डलेसे णं नेराण जाव इत्तरियमेव खेता पासह । नीळलेसे णं भंते ! नेरइए कण्डलेसं नेरइयं पणिहाय ओहिणा सञ्बक्षो समंता समभिलीएमाणे समभिलोएमाणे केवड्यं खेर्ता जाणडः केवड्यं खेर्ता पासः ? गोयमा ! बहतरागं खेतं जाणाः, बहतरागं खेत्तं पासाः, दरतरं खेतं जाणाः, दरतरं खेतं पासः, वितिमिरतरागं खेतं जाणः, वितिमिरतरागं खेतं पासः, विसद्धतरागं खेलं जाणाः, विसद्धतरागं खेलं पासः । से केणर् णं अंते ! एवं वृच्चाः —नीळलेसे णं नेर्<sub>र</sub>ए कण्डलेसं नेर्इयं पणिहाय जाव विसद्धतरागं खेत्तं जाण**इ** विसदतरागं खेर्च पासड १ गोयमा ! से जहानामए केंद्र पुरिसे बहसमरमणिङजाओ भूमिभागाओ पञ्चयं दुरुहित्ता सञ्चओ समंता समभिछोण्डजा, तए ण से पुरिसे धरणितळायं परिसं पणिहाय सञ्चओ समंता समभिलोएमाणे समभिलोएमाणे बहतरागं खेतं जाणा जाव विसद्धतरागं खेतं पासह से तेणह्रेणं गोयमा ! एवं बच्चा-तीलरेसे नेरहए कऋरेसं जाव विसुद्धतरागं खेत्तं पामा । काउलेम्से ण भते ! नेरइए नील्डेस्स नेरइयं पणिहाय ओहिणा सत्वजो समंता समिनिलोएमाणे समिनिलोएमाणे केवावं सेतां जाणाइ पासइ ! गोयमा ! बहुतरागं खेतां जाणाइ पासइ ! गोयमा ! बहुतरागं खेतां जाणाइ पासइ ! से केणहुं णं भेते ! एवं बुच्चा — काञ्डेरसे णं नेरहए जाव विसुद्धतरागं खेतां पासइ ! गोयमा ! से जहानामणः केइ पुरिसे बहुसमस्मिण्डजाओं मूमिमागाओं प्रकार बुक्च दुरूहिता दो वि पाए उच्चाविया , (बदता ) सळ्यो समंता समिनिलोएजा, तए णं से पुरिसे पञ्चयगयं घरणितस्त्रायं व पुरिसं पणिहाय सज्जओं समंता समिनिलोएमाणे समिनिलोएमाणे बहुतरागं खेतां जालाड, बहुतरागं खेतां वास जाव वितिमिरतरागं खेतां पासइ , से तेणहुं णं गोयमा ! एवं बुच्चार काञ्चलेसरे णं नेरहए नील्डेरसं नेरहयं पणिहाय नं चेव जाव वितिमिरतरागं सेतां पासइ ॥ — पण्डण ए १७ । ३ ३ । स्. २६ । १० ४४४-४४ स्तरागं सेतां पास सं पास हो।

कृष्णतेशी नारकी कृष्णतेशी नारकी की अपेक्षा अविधिशान द्वारा चारों दिशाओं में तथा चारों विदिशाओं में बरूत ( जिन्हन ) क्षेत्र को नहीं वानता है, बहुत क्षेत्र को नहीं देखता है, दूर क्षेत्र को नारता है, इस के नो नहीं वेचता है, कुछ कम अधिक क्षेत्र को जानता है, कुछ कम अधिक क्षेत्र को देखता है। जैसे — यहि कोई पुरुष बराबर ममान तथा रमणीक भृति मान पर खड़ा होकर चारो नरफ देखता हो तो वह पुष्पर पृथ्वीतल में तमियाल पुष्प के अपेक्षा चारो तथा कर वेचता हुआ वहुतर क्षेत्र तथा दूरत क्षेत्र को जानता नहीं है, देखता नहीं है। कुछ अल्याधिक क्षेत्र को जानता है। देखता नहीं है। कुछ अल्याधिक क्षेत्र को जानता है। देखता नहीं है। कुछ अल्याधिक क्षेत्र को जानता है। देखता का क्षेत्र कुष्णतेशी नारकी को अपेक्षा कुछ अल्याधिक क्षेत्र को जानता है, देखता है।

नीनलेशी नारकी कृष्णनेशी नारकी की अपेक्षा अविषक्षान द्वारा चारो रिशाओं में तथा चारों विदिशाओं में देखना हुआ अधिकतर क्षेत्र को जानना है, देखना है। दूरतर क्षेत्र को जानना है, देखना है। दूरतर क्षेत्र को जानना है, देखना है, जैसे—पदि कोई पूष्प बरावर बहुनम सम्पीक सृष्मि माग से पर्वत पर चटकर चारों रिशाओं व चारों विदिशाओं में देखना हो तो वह पुष्प कुश्चित्र के करूर रहे हुए पूष्प की अपेक्षा चारों तरफ अधिकतर क्षेत्र को जानना है, देखना है। दूरतर क्षेत्र को जानना है, देखना है। दूरतर क्षेत्र को जानना है व देखना है। दुश्वर को जानना है व देखना है।

कापोवनेशी नारकी नीलनेशी नारकीकी अपेक्षा अवधिकान द्वारा चारों दिशाओं व चारों विदिशाओं में देखता हुआ अधिकतर क्षेत्र को जानता है व देखता है ; दूरतर क्षेत्र को जानता है व देखता है ; विशुद्धतर क्षेत्र को जानता है व देखता है । जैसे—कोई पुष्प परावर सम रमणीक भूमि से पर्वत पर चड़कर तथा दोनों पैर केंचे श्वराकर चारो दिशाओं में तथा चारों विदिशाओं में देखता हो तो वह पुष्प पर्वत पर चढ़े हुए तथा पृथ्वीतल पर खड़े हुए पुरुषों की अपेक्षा चारी दिशाओं में तथा चारी विदिशाओं में अधिकतर क्षेत्र को जानता है व देखता है;दूरतर क्षेत्र को जानता है, देखता है; विशुद्धतर क्षेत्र को जानता हैव देखता है।

·७० सलेशी जीव और अनन्तर भव में मोक्ष प्राप्ति: -

'७०'१ कापोतलेशी जीव की अनन्तर भव में मोक्ष प्राप्ति :---

से नृणं भंते! काऊ रेस्से पुढिबकाइण काऊ रेस्सेहिता पुढिबकाइणहिता अणंतरं उच्चहित्ता माणुसं विगाहं क्षभड माणुसं विगाहं ठभडता केबल बोहि वुस्भद्ध केबल बोहि बुस्भद्धता तओ पच्छा सिस्भाउ जाव अंत करेड १ हंता मागंदियपुत्ता! काऊ रेस्से पुढिबकाइण जाव अंत करेड।

से नूर्ण अंते। काउलेस्से आउकाइए काउलेस्सेहितो आउकाइएहितो अर्णतरं उक्बिहत्ता माणुमं बिगाई लगइ माणुमं बिगाई लगइता वेबलं बोहि बुउमाइ, जाब अंतं करेड १ हेता मार्गदिवपुत्ता! जाब अंतं करेड।

से नुणं भंते । काउलेस्से वणस्सङका३ए एवं चेव जाव अंतं करेड ।

— भग० श १६ | उ३ | प्र०१ से ३ | पृ**० ७६**६

कापोतलेशी पृथ्वीकायिक जीव कापोतलेशी पृथ्वीकायिक योनि से सरण को प्राप्त हाउद तडनन्तर सनुष्य के सरीर की प्राप्त करता है, सनुष्य सरीर को प्राप्त करके केवलझान को भाग करता है तथा केवलबीपि की प्राप्त करने के बाद लिद्ध होता है, यावत् सर्व दुख्लों का अंत करता है।

कायोतलेशी अप्काधिक जीव कायोतलेशी अप्काधिक योनि से मरण की आप होचर तदमन्तर मनुष्य के शरीर की प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर की प्राप्त करके, वेवलशान की प्राप्त करता है तथा वेवलशान की प्राप्त करने के बाद सिद्ध होता है, यावत् सर्व दुःखीं का अन्त करता है।

काणोतलेशी बनम्पतिकाषिक जीव काणोतलेशी बनस्पतिकाषिक योगि से मरण को प्राप्त होकर तदनन्तर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवलज्ञान को प्राप्त करता है तथा केवलज्ञान को प्राप्त करने के बाद मिद्ध होता है, पावस्त् मर्थ दुःखों का अन्त करता है।

आयों के पृक्षने पर भगवान महाबीर ने भी (आर्ट्डीप जं अज्जों ! एवसाइक्स्वाधि ) गार्केटीपुत्र के उपर्युक्त कथन का समर्थन हिया है।

७० २ कृष्णलेशी जीव की अनंतर भव में मोक्ष प्राप्ति :--

एवं सत् अज्जो! कण्डलेस्से पुढविकाइए कण्डलेस्सेहिंतो पुढविकाइएहिंतो जाव अंतं करेड; एवं सत्तु अज्जो! नीळलेस्से पुढविकाइए जाव अंतं करेड, एवं काऊलेस्से वि, जहा पुढविकाइए  $\times \times \times$  एवं आउकाइए वि, एवं वणस्सङ्काइए वि सक्षे ण एसमट्टे ।

— भग० श १८ । उ३ । प्र ३ । प्र ७६६-६७

कृष्णलेशी पृथ्वीवाधिक जीव कृष्णलेशी पृथ्वीकाधिक योनि से, कृष्णलेशी अप्-काधिक जीव कृष्णलेशी अप्काधिक योनि से तथा कृष्णलेशी वनस्पिकाधिक जीव कृष्ण-लेशी वनस्पितकाधिक योनि से सरण को प्राप्त होकर तवनंतर सनुष्प के श्रारि को प्राप्त करता है, स्त्रुप्प के श्रारि की प्राप्त करके केवलजान को प्राप्त करता है तथा केवलजान को प्राप्त करने के वाद सिद्ध होता है, यावत सर्व दुख्ली का अन्त करता है।

#### '७० ३ नीलनेशी जीव की अनन्तर भव में मोक्ष प्राप्ति :-

नीललेशी पृथ्वीकाषिक जीव नीललेशी पृथ्वीकाषिक योनि से, नीललेशी अप्काविक जीव नीललेशी अप्काषिक योनि से तथा नीललेशी बनस्पतिकार्यिक जीव नीललेशी बनस्पतिकाषिक योनि से मरण को प्राप्त होकर तदनंतर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके केवलणान को प्राप्त करता है तथा केवलणान को प्राप्त करने के बाद सिद्ध होता है, यावत् सर्व दुःखों का अन्त करना है। (देखों पाठ '७० २)

#### ·७१ सलेशी जीव और आरम्भ-परारम्भ-उभयारम्भ अनारम्भ :---

जीवा ण अंते ! कि आवारमा, परारंमा. ततुभवारंमा, अनारंमा ? गोयमा ! अत्येगद्ववा जीवा आवारंमा वि परारंमा वि ततुभवारंमा; नो अणारंमा ! से हैणहें ण अंते ! एवं बुक्दः अत्येगद्ववा जीवा जो परारंमा, नो ततुभवारंमा, जणारंमा ! से हैणहें ण अंते ! एवं बुक्दः अत्येगद्ववा जीवा आवारंमा वि एवं पढिज्वारेयळं? गोयमा केवा हुक्दा पण्णता, तंजहा संसारसमावन्ना व असंसारमावन्ना य, तत्थ णं जे ते संसारसमावन्ना ते ण सिद्धा. सिद्धा ण नो आवारंमा जाव अणारंमा ; तत्थ णं जे ते संसारसमावन्ना ते ण सिद्धा. सिद्धा ण नो आवारंमा जाव अणारंमा ; तत्थ णं जे ते संसारसमावन्ना ते दुविहा पण्णता, नंजहा — पम तसंज्ञवा य अप्यमत्तसंज्ञवा य, तत्थ णं जे ते अप्यमत्तसंज्ञवा ते जो आवारंमा, नो परारंमा जाव अणारंमा, तत्थ णं जे ते अपस्ततंत्रवा ते हुई जोगं पहुंच्य नो आवारंमा नो परारंमा जाव अणारंमा, असुमं जोगं पहुंच्य आवारंमा वि जाव नो अणारंमा, तत्थ णं जेते असंज्ञया ते अस्वर्मं जोगं पहुंच्य आवारंमा वि जाव नो अणारंमा, से तेणहें णे गोयमा ! एवं वृद्यु अर्थोग्नया जीवा जाव अणारंमा, से तेणहें णे गोयमा ! एवं वृद्यु अर्थोग्नया जीवा जाव अणारंमा, से तेणहें णे गोयमा ! एवं वृद्यु अर्थोग्नया जीवा जाव अणारंमा ने अणारंमा, से तेणहें णे गोयमा ! एवं वृद्यु आवारंमा जीवा जाव अणारंमा ।

सलेस्सा जहा ओहिया, ऋष्हलेसस्स, नीटलेसस्स, काऊलेमस्स जहा ओहिया

जीबा, नवरं पमत्त-अप्पमत्ता न भाणियव्या, तेऊलेसस्स, पम्हलेसस्स, सुक्कलेसस्स जहा ओहिया जीवा, नवरं सिद्धा न भाणियव्या ।

— भग० श १ । उ १ । प्र ४०, ४८, ५३ । पृ० ३८८-८६

कोई एक जीव आत्मारंभी, परारंभी, उभवारंभी होवा है, जनारंभी नही होता है। कोई एक जीव आत्मारंभी, परारंभी, उभवारंभी नहीं होता है, जनारंभी होता है। जीव हो प्रकार के होते हैं—चया (१) मंगारम्भापन्यक तथा (२) असंगारस्थापन्यक । उनमें से जो असंगारस्थापन्यक जीव हैं वे तिब्र हैं तथा निव्व आत्मारंभी, परारंभी, उभवारंभी होते होते हैं, जवां स्वारम्भापन्यक जीव हैं, वे हो प्रकार के होते हैं, जवां—(१) स्वंत (२) अवसंपत । जो संवत होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, जवां—(१) स्वंत स्वंत होते हैं। अवसंपत । जो संवत होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, जवां स्वंत होते हैं। इनमें जो प्रमत्त सवत है वे शुभवांग की अपेक्षा आत्मारंभी, परारंभी, उभवारंभी होते हैं। इनमें जो प्रमत्त सवत है वे शुभवांग की अपेक्षा आत्मारंभी, परारंभी, उभवारंभी होते हैं, अनारंभी होते हैं। जो अवसंपत हैं व अविस्ति की अपेक्षा आत्मारंभी, उपरारंभी, उपरारंभी, उपरारंभी, उपरारंभी होते हैं। व स्वतंपत हैं व अवसंपत हैं के कोई एक जीव आत्मारंभी, परारंभी, उपरारंभी, उपरारंभी होते हैं। इनिक्त एक हता गया है ति कोई एक जीव आत्मारंभी, परारंभी, उपरारंभी, उपरारंभी होता है, अनारंभी नहीं होता है तथा हो हे एक जीव आत्मारंभी, परारंभी, उपरारंभी, उपरारंभी होता है तथा है। होता है ला आत्मारंभी होता है, अवारंभी होता है, अनारंभी होता है, अनारंभी होता है होता है होता है होता है होता है लाका होता है आत्मारंभी होता है, अवारंभी होता है, अवारंभी होता है होता है होता है होता है होता है लाका होता है आत्मारंभी होता है, अवारंभी होता है, अवारंभी होता है, अवारंभी होता है होता है होता है होता है लाका होता है

औषिक जीवो की तरह मलेशी जीव भी कोई एक बात्मारम्भी, परारम्भी तथा उभयारम्भी है, बनारम्भी नहीं है, कोई एक बात्मारम्भी, परारम्भी, जमयारम्भी नहीं है, बनारम्भी है। बलेशी जीव सभी संसारतमायन्त्रक हैं जतः सिद्ध नहीं हैं।

हण्णतेशी, नीलतेशी तथा काषांततेशी जीव मनुष्य कां खांक्कर जोषिक जीव दण्डक की तरह आत्मारंभी, परासंभी तथा उभयारम्भी हैं, अनारम्भी नहीं हैं। यह अविरत्ति की अपेक्षा से कथन हैं। कुण्णतेशां, नीलतेशी तथा काषावतेशी मनुष्य कांह्रं एक आत्मारम्भी, परास्मी तथा उभयारम्भी हैं, अनारम्भी नहीं हैं। कांह्रं एक आत्मारम्भी, परास्मी तथा उभयारम्भी नहीं है, अनारम्भी है लेकिन हनमें प्रमत्तवंयत-अप्रमत्तवयत मेद नहीं करने, क्योंकि हन केश्याओं में अप्रमत्तवंषतता सम्भन नहीं हैं।

यहाँ टीकाकार का कथन है कि इन लेश्याओं में प्रमत्तम यतता भी सम्भव नहीं है।

टीका—कृष्णादिषु हि अप्रशास्तभावलेश्यामु संयतत्वं नास्ति × × × तद् द्रव्य-लेश्यां प्रतीत्येनि मन्तव्यं, ततस्तामु प्रमत्ताद्यभावः ।

टीकाकार का भाव है कि कृष्ण-तील-कापोतलेशी मनुष्यों में संयत-असंयत भेद भी नहीं करने क्यों कि इन लेश्याओं में प्रमत्तसंयतता भी सम्भव नहीं है। लेकिन आगमों में कई स्वलों में सबत में कृष्ण नील-कार्पात लेश्या होती है - ऐसा कथन पाया जाता है। (देखों -- २८ तथा '६६'१)

ते गोलेशी, पर्मलेशी तथा गुक्तलेशी जीव जीधिक जीवों की तरह कोई एक आत्मारम्भी, परास्मी, प्रभारम्भी है, जनारम्भी नहीं है, कोई एक आत्मारम्भी, परास्मी तथा उभवारम्भी है, जनारमी नहीं है। इनमें कंवत असंबद भेद कहने तथा संवत में ममल-अप्रमद भेद कहने तथा संवत में ममल-अप्रमद भेद कहने तथा क्षत्रत के अपेक्षा से जालगरम्भी होते हैं। प्रमत्नावंत ग्रुप्तयोग की अपेक्षा से जालगरम्भी होते हैं तथा अप्रम्योग की अपेक्षा से जालगरम्भी, परास्भी तथा उभवारम्भी हैं, जनारम्भी नहीं है। विषा इन लेक्शा गों में जो असंवती हैं वे विषा तक लेक्शा गों में जो असंवती हैं वे विषा तक विष्णा से आत्मारम्भी, परास्मी तथा अस्वारम्भी हैं।

### ७२ सलेशी जीव और कषाय:-

'७२ १ मलेशी नारकी में कथायोगयोग के विकल्प :

इमीसे णं भंते ! रवणपभाग जाव ( पुढवीए तीमाए निरयावाममयमहम्सेमु एगमेगंसि निरयावासंति नेरइवाणं) काङ्गेसाए बट्टमाणा ? ( नेरइवा कि कोहाव-क्ता माणोवज्ता मायोवज्ञ्ता छोभोवज्ञा ) गोयमा ! मत्तावीसं भंगा । ×××एव सत्तिव पुढवीओ नेयव्याओ, नाणतं लेसमासु ।

> गाहा काऊ य दोसु, तहयाए मीसियाः नीलिया चउत्थीए । यंचमीयाए मीमाः, कण्हा तत्तो परमकण्हा ॥

> > — भग० श १ । उ ५ । प्र १८१, १८६ । ५ ४०१

र स्वयमापृथ्वी के तीन लाख नरकावानी के एक-एक नरकावान में बने हुए कापीत-नेसी नारकी कोषोपयागवाने, मानोपयोगवाने, मायोपयोगवाने तथा लोमोपयोगवाने होते हैं। उनमें एकबचन तथा यहुवचन की बोह्या में काषोपयोग आदि के निम्निलियत २७ विकटा होते हैं: ~

- (१) सर्वक्रोधीगणीमवाले ।
- (२) वह क्रोधोगपंगमवाले, एक मानापयागवाला; (३) बहु क्रोधोपयागवाले, बहु मानो पयोगवाले; (४) वह क्रांघोपरांगवाले, एक मारोपयोगवाला; (५) वह क्रोधोपयोगवाले, वहु मायोगयोगवाले, (६) वहु क्रांघोपयोगवाले, एक लोमोपयोगवाला: (७) वह क्रांघोपयोग वाले. बहु लोमोपयोगवाले ।
- (८) बहु क्रोपोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, एक सायोपयोगवाला; (६) बहु क्रोपोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, वहु मायोपयोगवाले; (१०) बहु क्रोपोपयोगवाले, वहु मानोपयोगवाले, एक मायोपयोगवाला; (११) बहु क्रोपोपयोगवाले, वहु मानोपयोग-

वाले, बहु मायोपयोगवाले; (१२) बहु क्रोचोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, एक क्षोमोप-योगवाला; (१२) बहु क्रोघोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला; (१५) बहु क्रोघोपयोगवाले; बहु क्रोघोपयोगवाले, बहु मानोपयोगवाले, एक लोभोपयोगवाला; (१५) बहु क्रोघोपयोग-वाले, बहु मानोपयोगवाले, बहु लोभोपयोगवाले; (१६) बहु क्रोघोपयोगवाले, एक मायोप-योगवाला, एक लोभोपयोगवाला; (१७) बहु क्रोघोपयोगवाले, एक मायोपयोगवाला; बहु क्षोमोपयोगवाले; (१८) बहु क्रोघोपयोगवाले, बहु मायोपयोगवाले, एक लोभोपयोगवाला; (१६) बहु क्रोघोपयोगवाले, वह सायोपयोगवाले, वह

(२०) बहु क्रोघोषयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, एक मायोपयोगवाला, एक लोमोप योगवाला; (२१) बहु क्रोघोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, एक मायोपयोगवालो, बहु लोमोपयोगवाले; (२२) बहु क्रोघोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, बहु मायोपयोगवाले, एक लोमोपयोगवाला; (२१) बहु क्रीघोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, बहु मायोपयोगवाले, वर्ग सायोपयोगवाला, एक लोमोपयोगवाले; (२४) बहु क्रोघोपयोगवाले, बहु मानोपयोगवाले, एक मायोपयोगवाला, एक लोमोपयोगवाला; (२६) बहु क्रोघोपयोगवाले, बहु मानोपयोगवाले, वह मायोपयोगवाले, इल्लामोपयोगवाले; (२६) बहु क्रोघोपयोगवाले, बहु मानोपयोगवाले, बहु मायोपयोगवाले, एक लोमोपयोगवाले, व्वष्ट लोमोपयोगवाले।

इनी प्रकार मातो नरकपृथ्वी के नरकाशासी के एक एक नरकाशास ूमें बसे हुए कापोतलेशी, नीसलेशी तथा इच्यलेशी नारकियों में क्रोथोययोग आदि के २७ विकल्प कहने, लेकिन जिसमें जो लेश्या होती है वह कहनी तथा नरकाशासी की मिन्नता जाननी।

'७२'२ सलेशी पृथ्वीकायिक में कपायोपयोग के विकल्प :--

असंखिरजेसु णं भंते ! पुढिवक्काइयावाससयसहस्सेसु एगमेगंनि पुढिवक्काइया-वासंसि जहन्नियाए ठिड्ए (सन्बेसु वि ठाणेसु) बट्टमाणा पुढिविक्काइया कि कोहोबठत्ता माणोबउत्ता मायोबउत्ता लोमोबउत्ता ? गोयमा ! कोहोबउत्ता वि माणोबउत्ता वि मायोबउत्ता वि लोमोबउत्ता वि, एवं पुढिविक्काइयाणं सन्बेसु वि ठाणेसु अभाग्यं, नवरं तेउत्तरेस्साए असीइ भंगा । एवं आउक्काइया वि, तेउक्काइयवाउक्काइयाणं सन्बेसु वि ठाणेसु अभाग्यं। वणस्सङ्काइया जहा पुढिविक्काइया ।

—मग० श १ | उ भ | प १६२ | पृ० ४०१

पृथ्वीकायिक के असंस्थात लाख आवासों में एक-एक आवास में बसे हुए फुण्लेसी, नीललेसी व कापीतलेसी प्रश्नीकायिक में कपायोपयोग के विकल्प नहीं कहने। तेजीलेसी पृथ्वीकायिक में चार कषायोपयोग के एक्वचन तथा बहुवचन की अपेक्षा से कोधोपयोग आदि के अस्पी विकल्प नीचे लिखे अनुगार होते हैं:—

- ४ विकल्प एकवचन के, यथा-क्रोधोपयोगवाला,
- ४ विकल्प बहवचन के, यथा-कोधोपयोगवाले,
- २४ विकल्प द्विक संयोग से, यद्या-एक क्रीघोपयोगवाला तद्या एक मानोप-योगवाला,
- ३२ विकल्प त्रिक संयोग से, यद्या—एक कोघोषयोगवाला, एक मानोपयोगवाला तथा एक मायोषयोगवाला,
- १६ विकल्प चतुष्क संयोग से, यथा—एक कोघोपयोगवाला, एक मानोपयोगवाला, एक मायोपयोगवाला तथा एक लोमोपयोगवाला।

एक भावापयागवाला तथा एक लामापयागवाला ।
'७२'३ सलेशी अप्कायिक में कथायोगयोग के विकल्प:—

अफायिक के असंख्यात लाख आवासों में एक-एक आवास में बने हुए इम्मलेशी, नीलनेशी व कापीतलेशी अफायिक में कथायोपयोग के विकल्प नही कहने। तेजांलेशी अफायिक में अस्ती विकल्प कहने (देखा पाठ '७२'२)।

'७२'४ सलेशी अस्निकायिक में कषायोगयोग के विकल्प :--

अमिकायिक के असंस्थात लाख आवामों में एक एक आवाम में वहें हुए कुम्मनेशी, मीलनेशी व कापोतलेशी अम्निकायिक में कथायोपयोग के विकल्प नहीं कहने ( देखो पाठ ७२'२ )।

'७२'५ मलेशी वायुकायिक में कषायोषयोग के विकल्प:--

बायुकायिक के असंस्थात लाख आवामों में एक एक आवास में बसे हुए कुष्णनेशी, भीलतेशी व कापोततेशी बायुकायिक में कथायोपयोग के विकल्प नहीं कहने (देखों पाठ '७२'२)।

'७२'६ सलेशी वनस्पतिकायिक में कपायोपयोग के विकल्प :---

वनस्यतिकायिक के असंस्थात लाख आशामी में एक-एक आशास में बते हुए कुष्ण-लेशी, नीललेशी व कार्योतलेशी वनस्यतिकायिक में कपाशेपयोग के विकल्प नहीं कहने । तेजोलेशी वनस्यतिकायिक में अस्सी विकल्प कहने ( देखो गाठ '७२'२ )।

'७२'७ सलेशी द्वीन्द्रिय में कषायीपयोग के विकल्प:-

बेईदियसेईदियचर्डारिदियाणं बेहि ठाणेहि नेरह्याणं असीइभंगा तेहि ठाणेहि असीई चेद-तमर्र अन्भिहिया सम्मत्ते आभिणिबोहियनाणे, सुयनाणे य, एएहि असीइ-भंगा, जेहि ठाणेहि नेरहयाणं सत्ताबीसं भंगा तेसु ठाणेसु सब्वेसु अभंगयं।

— भग० श १। उ ५। प्र १६३। प्र ४०१

द्वीन्द्रिय के असंस्थात लाख आवासों में एक-एक आवास में बसे हुए. कृष्यलेगूी, भीसलेशी व कापोतलेशी द्वीन्द्रिय में कथायोपयोग के विकल्प नहीं कहने।

'७२'८ सलेशी श्रीन्द्रिय में कषायोपयोग के विकल्प:-

त्रीन्द्रिय के असंस्थात लाख आवासों में एक एक आवास में बसे हुए कृष्णलेशी, नीललेशी व कापोतलेशी भीन्द्रिय में कथायोपयोग के विकस्य नहीं कहने (देखो पाठ '७२'७)।

'७२' ह सलेशी चतुरिन्द्रिय में कषायोपयोग के विकल्प:-

चतुरिन्द्रिय के असंस्थात लाख आवाशों में एक-एक आवास में बसे हुए. हुम्मलेशी, भीलतेशी व कापोतलेशी चतुरिन्द्रिय में कथायोपयोग के विकल्प नहीं कहने (देखों पाठ '७२'७)।

'७२'१० मलेशी तिर्यंच पंचेन्द्रिय में कपायोपयोग के विकल्प :--

पींचिदियतिरिक्खजोणिया जहां नेरह्या तहा भाणियव्या, नवरं जेहिं सत्ता-वीसं भंगा तेहिं अभंगयं कायव्यं जत्य असीह तत्य असीहं चेव ।

-भग० श १ । उ स । प १६४ । पू० ४०१-२

तिर्यं च पंचेन्द्रिय के असंस्थात लाख आवासों में एक एक आवास में बसे हुए कृष्णतेशी, नीललेशी, कापोललेशी, तेजोलेशी, पद्मलेशी व शुक्ललेशी तिर्यं च पंचेन्द्रिय में कथायोगयोग के विकल्प नहीं कहने ।

'७२'११ सलेशी मनुष्य में कषायोपयोग के विकल्प :---

मणुस्साण वि जोहिं ठाणेहिं नेरहवाणं असीइभंगा तेहिं ठाणेहिं मणुस्साण वि असीइमंगा भाणियव्या, जेषु ठाणेसु सत्तावीसा तेसु अभंगयं, नवरं मणुस्साणं अव्यक्तियं जहन्तिया ठिईं ( क्रिए ) आहारए य असीइमंगा ।

— भग० श १ | उ ५ | म १६५ | पृ० ४०२

मनुष्य के असंस्थात लाख आवामो में एक एक आवास में बसे हुए कुष्णतेशी, नीततेशी, कापोतत्रिशी, तेओलेशी, पद्मतेशी व शुक्ततेशी मनुष्य में कवाबोपयोग के विकस्य नहीं कहने |

'७२'१२ सलेशी भवनपति देव में कथायोपयोग के विकल्प :---

चउतद्वीप णं भंते ! असुरकुमारावाससयसहस्सेसु एग्म्रोगीस असुरकुमारा-वासीस असुरकुमाराणं केवहया ठिइहाणा पन्नता ? गोयमा ! असंखेडजा ठिइ-हाणा पन्नता, जहण्णिया ठिइ जहां नेरहया तहा, नवरं पडिलोमा भंगा भाणियव्या। ve j.

सम्बे वि ताब होष्ट्रज छोमोवन्ता ; अहवा छोमोवन्ता य, मायोवन्ती य ; अहवा छोमोवन्ता य, मायोवन्ता य । एएणं गमेणं (कमेणं ) नेयव्यं जाव यणियकुमाराणं नवरं नाणत्तं जाणियव्यं ।

— भग० श १ | उ **५** | प्र १६० | पृ० ४०१

च चडक्ट्रीय ण भंते ! असुरकुमारावाससयसहस्सेसु एगमेर्गसि असुरकुमारा-वासंसि असुरकुमाराणं × × एवं हेस्सासु वि । नवरं कड् हेस्साओ पन्नताओ १ गोयमा ! चतारि, तंजहा किण्हा, नीला, काऊ तेऊलेस्सा । चडसट्टीए णंजाव कृष्क्लेस्साए बट्टमाणा किं कोहोवडता १ गोयमा ! सब्बे वि ताव होज्जा लोहोवडता (इत्यादि ) एवं नीला, काऊ तेऊ वि ।

— भग∘श १। उ५∏ प्र१६० की टीका

समुरकुमार के चौंनट लाख आवासों में एक-एक अमुरकुमारावात में बसे हुए कुम्पतेशी, मीलतेशी, कापोतलेशी व तेजोलेशी अमुरकुमार में लोमोपपीम, मापोपपीम म कोभोपपीम के तपाईत विकल्प कहने। नारिकपी में कोध को बिना क्षोड़े विकल्प होते हैं परन्द देवों में लोम को बिना क्षोड़े विकल्प बत्ते हैं। अतः प्रतिलोम मंग होते हैं, ऐसा कहा गया है। हती प्रकार नामकुमार से स्तिनतकुमार तक कहना परन्द्र आवासों की मिन्नता जाननी। 1921 है स्तिशी बानव्यन्ता हेव में कथायोपपीम के विकल्प:—

बाणमंतरजोक्सवेमाणिया जहा भवणवासी, नवरं नाणतं जाणियव्यं जं जस्स, जाव अनुतरा ।

— भग० श १। उ ५। प्र १६६। पृ० ४०२

बानन्यन्तर के असंस्थात लाख आवाशों में एक-एक आवाग में बते हुए कुम्मलेशी, नीतलेशी, कापोतलेशी व तेओलेशी वानव्यंतर में भवनवाती देवों की तरह लोमोपयोग, मायोपयोग, मानोपयोग व कोधोपयोग के स्ताईत विकल्प कहने।

'७२'१४ सलेशी ज्योतिषी देव में कषायोपयोग के विकल्य :-

ज्योतियी देव के असंख्यात लाख विमानावामी में एक-एक विमानावाम में यहे हुए तेजीबोरी ज्योतियी देव में भवनवासी देवों की तरह लोभोपयोग, मायोपयोग, मानोपयोग व क्रीचीपयोग के सताईस विकल्प कहने। ( देखों पाठ '७२'१३ )

'७३'१५ सलेशी वैमानिक देव में कघायोगयोग के विकल्प :--

वैमानिक देवों के मित्र-भिन्न भेदी में भिन्न-भिन्न संख्यात विमानावासों के अनुसार एक-एक विमानावास में बसे हुए तेजोलेशी, पद्भलेशी व शुक्सलेशी वैमानिक देवों में भवनवासी देवों की तरह लोभोपयोग, मायोपयोग, मानोपयोग व कोषोपयोग के सत्ताईस विकल्प कहने। (देखो पाठ '०२' १३)

#### '७३ सलेशी जीव और त्रिविध बंध :---

कड्बिंद्दे णं अंते ! बंधे पन्नत्ते ? गोयमा ! तिबिंद्दे बंधे पन्नत्ते, नंजहा जीव-पत्रोगबंधे अणंतर्वचे, पर्रपरवंधे । ××× दंसणमोहणिक्जस्स णं अंते ! कम्मस्स कड्बिंद्दे बंधे पन्नत्ते ? एवं चंब, निरंतरं जाव वेमाणियाणं,×××एवं एएणं क्रमेणं ××× कब्द्रेस्साण जाव सुक्कट्रेस्साण ×××एण्सं सउदींस प्याणं तिबिंद्दे बंधे पन्नत्ते । सदे एए चक्र्बीसं दंडगा माणियव्याः नवरं जाणियव्यं जस्स जड अस्थि ।

— भग॰ श २० । छ ७ । छ १. ८ । प० ८०३

कुष्णलेख्या यावन् शुक्ललेख्या का बंध तीन भकार का होता है जैसे—जीवप्रयोगसंथ, अनन्तरबंध व परंपरवन्ध । नारकी की काषोतलेख्या का बंध भी तीन प्रकार का होता है। यथा—जीवप्रयोगसंध, च अनंतरबंध, परंपरबंध । इसी प्रकार यावन् वैसानिक दंड ठतक तीन प्रकार का बंध कहना तथा जिनके जितनी लेख्या है। उतने पद कहने।

जीवप्रयोगसंघ: —जीव के प्रयोग से जर्यात् मनप्रश्ति के व्यापार से जो वध हो वह जीवप्रयोगसंघ है। क्षतंतरवंघ: —जीव तथा पुरुगलों के पारस्परिक बंध का जो प्रथम ममय है वह अनंतरवंघ है; तथा बंध होने के बार जो दूमरे, तीमरे आहि ममय का प्रवर्तन है वह प्रस्परवंध है।

### '७२ सलेजी जीव और कर्म बंधन :---

'७४'१ सलेशी औधिक जीव-दण्डक और कर्म बंधन :--

'७४'१'१ सलेशी औषिक जीव-दंडक और पाप कर्म बंधन : -

सटेस्से जं अंते ! जीवे पार्व कम्मं कि वंधी वंधह वंधिस्सइ (१), वंधी वधइ ज वंधिस्सइ (२), वंधी ज वंधइ वंधिस्सइ (३), वंधी ज वंधइ ज वंधिस्सइ (४)] पुन्छा ? गीयमा ! अत्येगाइए वंधी वंधइ वंधिस्सइ (१), अत्येगाइए० एवं चडअंगो । कम्ब्रुटेस्से जं भंते ! जीवे पार्व कम्मं कि वंधी० पुन्छा ? गोयमा ! अत्येगाइए वंधी वंधइ वंधिस्सइ ; अत्येगाइए वंधी वंधइ ज वंधिस्सइ ; एवं जाव-मन्हटेस्से सञ्चत्थ पढमविइयाभंगा । सुक्करेस्से जहा सटेस्से तहेब चडअंगो । अटेस्स जंते ! जीवे पार्व कम्मं कि वंधी० पुन्छा ? गोयमा । वंधी ज वंधइ ज वंधिस्सइ ।

—भग० श २६ । उ १ । प्र से ४ । पृ० ⊏ह⊏

जीव के पापनमें का बंधन चार विकल्पों से होता है, यथा—(z) कोई एक जीव सेचा है, यंधना है, बांधेगा, (z) कोई एक बांधा है, बांधता है, न बांधेगा, (z) कोई एक बांधा है, न बांधता है, न बांधेगा (z) कोई एक बांधा है, न बांधता है, न बांधेगा (z)

कोई एक सलेशी जीन पायकर्म बांघा है, बांधता है, बांधेगा; कोई एक बांघा है, बांधता है, न बांधेगा; कोई एक बांघा है, नहीं बांधता है, बांधेगा; कोई एक बांघा है, न बांधता है. न बांधेगा।

कोई एक कुम्पलेशी जीव प्रथम भंग से, कोई एक दितीव भंग से पाप कर्म का बंधन करता है। इसी प्रकार नीललेशी यावत् पर्मलेशी जीव के सम्बन्ध में जानना। कोई एक शुक्ललेशी जीव प्रथम विकल्प से, कोई एक दितीय विकल्प से, कोई एक तृतीय विकल्प से, कोई एक द्वार्थ विकल्प से पापकर्म का बंधन करता है। अलेशी जीव च्हार्थ विकल्प से पाएकर्म का बंधन करता है।

नेरहण णं भंते ! पावं कम्मं कि वंधी वंधह विधस्तह ? गोवमा ! अत्येगहण वंधी॰ पदमविद्या । सलेरसे णं भंते ! नेरहण पावं कम्मं॰ ? एवं चेव । एवं कष्टलेरसे वि, नीललेरसे वि, काउलेरसे वि । ××× एवं असुरकुमारस्स वि वत्तव्या भाणियव्या, नवरं तेउलेरसा । ××× सव्वध पदमविद्या भंगा, एवं जाव धणिय-कुमारस्स, एवं पुदविकाद्यस्स वि, आजकाद्यस्स वि, जाव पंचिदियतिरिक्य-जोणियस्स वि सम्बत्थ वि पदमविद्या भंगा, नवरं जस्स जालेरसा । ×× मणुसस्स जम्बेच जीवपदे वत्तव्यया सम्बेच भंगा, नवरं जस्स जालेरसा । याणमंतरस्म जहा असुरकुमारस्स । जोहसियस्म वेशणियस्स एवं चेव, नवरं लेरसाओ जाणियव्याओ । — मण्य श्र ६ । व १ । व १ , १ ४ । ॥ १०

कोई एक सलेशी नारकी प्रथम भंग से, कोई एक दितीय भंग से पाय कर्म का बंधन करता है। इसी प्रकार कृष्णलेशी, नीललेशी व कायोतलेशी नारकी के संबंध में जानना। इसी प्रकार सलेशी, कृष्णलेशी, नीललेशी, कायोतलेशी व तेशेलेशी असुरकुमार भी कोई प्रथम, कोई दितीय विकल्य से पाय कर्म का वंधन करता है। पेना ही यावत स्तीनतकुमार तक कहता। इसीप्रकार सलेशी पृथ्लीकायिक व अप्कारिक यावत प्रवेट्यिय तिर्ध योगिक कोई प्रथम, कोई दितीय विकल्य से पाय कर्म का वंधन करता है परन्तु जिसके जितनी लेश्या हो उतने यद कहने। सनुष्य में जीव यद की तरह वक्तस्या कहनी। यानन्यंतर असुरकुमार की तरह काई प्रथम, कोई दितीय भी या पाय कर्म का वंधन करता है। इसी तरह व्योतिष्यी तथा वैमानिक है वे कोई प्रथम, कोई दितीय भी से पाय कर्म का वंधन करता है। इसी तरह व्योतिष्यी तथा वैमानिक है वे कोई प्रथम, कोई दितीय भी से पाय कर्म का वंधन करता है।

'७४'१'२ सलेशी औधिक जीव दंडक और ज्ञानावरणीय कर्म बंधन :---

जीवे णं भंते ! नाणावरणिज्जं कम्मं कि बंधी बंधह वंधिस्सह एवं जहेव पाप-कम्मस्स वत्तव्यया तहेव नाणावरणिजस्स वि भाषियव्या, नवरं जीवपदे, मणुस्स्रपदे य सकसाई, जाव छोभकसाईमि य पढमविद्या भंगा अवसेसं तं चेव जाव वेमाणिया।

— भग० श २६। च १। म १६। प्र ८६६

लेश्या की अपेक्षा झानावरणीय कर्म के बंधन की वक्तव्यता, पाएकर्म-बंधन की वक्तव्यता की तरह औषिक जीव तथा नारकी यावत् वैमानिक देव के सम्बन्ध में कहनी। प्रत्येक में मलेशी पद तथा जिसके जितनी लेश्या हो उतने पद कहने। औषिक जीवपद तथा मनुभ्यपद में अलेशी पद भी कहना।

'७४' १'३ मलेशी औषिक जीव-दंडक और दर्शनावरणीय कर्म बंधन :-

एवं दरिसणावरणिज्जेण वि दंडगो भाणियव्यो निरवसेसो ।

— भग० श २६। उ१। प्र १६। पृ० ८६६

ज्ञानावरणीय कर्म के बंधन की वक्तव्यता की तरह दर्शनावरणीय कर्म-बंधन की वक व्यता भी निरवशेष कहनी।

'७४' १' ४ सलेशी औधिक जीव-दंडक और बंदनीय कर्म बंधन :--

जीवे णं भंते ! वेयणिङ्कं कम्मं कि बंधी० पुष्का ? गोयमा ! अरथेगहए बंधी गंधह वंधिस्सह (२), अरथेगहए बंधी बंधह न बंधिस्सह (२), अरथेगहए बंधी न बंधह न बंधिस्सह (४), अरथेगहए बंधी न बंधह न बंधिस्सह (४), सलेस्से वि एवं चेच तहयबिहुणा भंगा । कण्हलेस्से जाव पम्हलेस्से पढम-बिहुया भंगा, मुक्केस्से तहयबिहुणा भंगा, अलेस्से चरियो भंगी ।

नेरइए णं भंते ! वेयणिङ्मं कम्मं कि वधी बंधइ बंधिस्सइ० १ एवं नेरइया, जाब वेमाणिय ति । जस्स मं अत्यि सम्बत्य वि पद्धमविष्टया, नवरं मणस्से जहा जीवे ।

—भग० श २६ । उ १ | प्र १७-१८ | पृ० ८६६-६००

कोई एक मलेशी जीव प्रथम विकल्प से, कोई एक द्वितीय विकल्प से, कोई एक चतुर्थ विकल्प से बेदनीय कमें का बंधन करता है। तृतीय विकल्प से कीई भी मलेशी जीव बेदनीय कमें का बंधन नहीं करता है। कुप्ललेशी यावन् परमलेशी जीव कोई प्रथम विकल्प से, कोई द्वितीय विकल्प से बेदनीय कमें का बधन करता है। शुक्ललेशी जीव कोई प्रथम विकल्प से, कोई द्वितीय विकल्प से, कोई चतुर्थ विकल्प से बेदनीय कमें का बंधन करता है। अलेशी जीव चतुर्थ विकल्प से बेदनीय कमें का बधन करता है।

मलेशी नारकी पावत् वैमानिक देव तक मनुष्य को छोडकर कोई प्रथम विकल्प से, कोई द्वितीय विकल्प से बेदनीय कर्म का बंधन करता है। जिसके जितनी लेश्या हो उतने पद कहने। मनुष्य में जीवपद की तरह वक्तस्यता कहनी। '७४' १'५ मलेशी औषिक जीव-बंडक और मोहनीय कर्म बन्धन :-

जीवेण अंते ! मोहणिङजं कर्म कि बंधी बंधइ० जहेब पावं कर्म तहेब मोहणिङजं वि निरवसेसं जाव वेमाणिए।

—भग॰ श २६ | उ१ | प्र १६ | पृ० ६००

मोहनीय कर्म के बंधन की वक्तव्यता निरवशेष उसी प्रकार कहनी, जिस प्रकार पाप-कर्म बंधन की वक्तव्यता कहीं है।

.७४'१'६ मलेशी औषिक जीव-दंडक और बायु कर्म बन्धन : —

जीवे णं भंते! आडयं कम्मं कि बंधी बंधइ० पुन्छा ? गोयमा! अत्थेगह्य बंधी० वडभंगी, मलेस्से जाव कुक्किलेस्से चतारि भंगा; अलेस्से चरिमो भंगो। 

××× तेरइप णं भंते! आडयं कम्मं कि बंधी०-पुन्छा ? गोयमा! अत्थेगह्य चतारि भंगा, एवं सळ्वत्थ वि नेरइयाणं वत्तारि भंगा, तवरं कण्हलेस्से कण्डपुनिक्षण य पढमतित्या भंगा ×××। असुरकुमारे एवं चेव, नवरं कण्डलेस्से वि चतारि भंगा भाणियळ्या, सेसं जहा नेरइयाणं एवं जाव यणियकुमाराणं। पुढिवक्काडयाणं सल्वत्थ
व चत्तारि भंगा, नकं रुण्डपिक्षण पढमतइया भंगा। तेक्रलेस्से पुन्छा ? गोयमा! 
बंधी न बंधव विस्तसह ; सेसेसु सळ्वत्थ चत्तारि भंगा। एवं आवक्काइयवणसल्वकाइयाणं वि निरवसेसं। नेउक्काइयवाडक्काइयाणं स्वत्थ वि पढमतइया भंगा। कुरिवचवरिद्याणं वि सळ्वत्थ वि पढमतइया भंगा। 
नेइदिवचवरिद्याणं वि सळ्वत्थ वि पढमतइया भंगा। 
निरिक्तजोणियाणं ××× सेसेसु चत्तारि भंगा। मणुस्साण जहा जीवाणं। ×××
सेसस त चेव, बाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा असुरकुमारा।

-- भग० रा २६। ज १। प्र २०, २४, २५। प्र ६००-६०१

मलेशी जीव कुम्मलेशी जीव वावत् शुक्ललेशी जीव वोई प्रथम विकल्प से, कोई दिवीय विकल्प से, कांई वृतीय विकल्प से, कांई चतुर्य विकल्प से आयुक्रमें का बंधन करवा है। अलेशी जीव चतुर्थ विकल्प से आयुक्रमें का बंधन करवा है। सलेशी नारकी, नीललेशो नारकी कांई प्रथम विकल्प से, कोई दिवीय विकल्प से, कोई त्वीय विकल्प से, कोई चतुर्य विकल्प से, कोई चतुर्य विकल्प से, कोई चतुर्य विकल्प से, कोई चतुर्य विकल्प से आयुक्रमें का बन्धन करवा है। लेकिन कुम्मलेशी नारकी कोई प्रथम विकल्प से, कोई चतुर्य विकल्प से, कोई चतुर्य प्रथम विकल्प से, कोई चतुर्य विकल्प से आयुक्रमें का बन्धन कर विकल्प से, कोई चतुर्य विकल्प से, कोई चतुर्य विकल्प से आयुक्रमें का स्थमन करता है। स्तेशी, कुम्मलेशी, नीललेशी व काणेललेशी प्रक्रमार्यक जीव कोई प्रथम विकल्प से, कोई दिवीय विकल्प से, कोई चतुर्य विकल्प से आयुक्रमें का

कमं का बन्धन करता है। तेजोलेशी पृथ्वीकाषिक जीव तृतीय विकल्प से आयुक्सं का बन्धन करता है। सलेशी अप्काषिक पावत् वनस्पतिकाय की वक्तव्यता पृथ्वीकाषिक की वक्तव्यता की तरह जाननी। नवं परो में अप्रिकाषिक तथा वायुकाषिक जीव कोई प्रथम व कोई तृतीय विकल्प से आयुक्सं का वंधन करता है। इतिन्द्रय, जीन्द्रय व चतुर्यिन्द्रय जीव सर्व लेक्ट्य से प्राप्त कोई प्रथम व कोई तृतीय विकल्प से आयुक्सं का वन्धन करता है। पंचीन्द्रय विवस्त्यों से आयुक्सं का वन्धन करता है। पंचीन्द्रय विवस्त्यों से आयुक्सं का बन्धन कर्म का बन्धन करता है। पंचीन्द्रय विवस्त्यों से अप्याप्तों में चार विकल्पों से आयुक्सं का बन्धन करता है। यानम्यंतर, ज्योतिषी तथा वैमानिक हैं थे के सम्यन्य में भी असुरकुमार की तरह वक्तव्यता करनी। वानम्यंतर, ज्योतिषी तथा वैमानिक हैं थे के सम्यन्य में भी असुरकुमार की तरह वक्तव्यता करनी।

'७४'१'७ सलेशी औषिक जीव-दंडक और नामकर्म का बन्धन :--

नामं गोयं अंतरायं च एयाणि जहा नाणावरणिङ्जं ।

—भग० श २६। च १। प्र २५। प्र० ६०१

हानावरणीय कर्मके बन्धन की वक्तस्यता की तरह नामकर्म-बन्धन की वक्तस्यता कहनी !

'७४'१' मलेशी औषिक जीव-दंडक और गोत्रकर्मका बन्धनः —

ज्ञानावरणीय कर्मके बन्धन की वक्तव्यता की तरह गोत्रकर्म-बन्धन की वक्तव्यता कहनी। (देखो पाठ '७४'१'७)

'७४'१'E मलेशी औषिक जीव दंडक और अतुरायकर्म का बन्धन : —

ज्ञानावरणीय कर्म के बन्धन की वक्तव्यता की तरह अंतरायकर्म-बन्धन की वक्तव्यता कहनी (देखी पाठ '७४'१'७)।

'७४'२ सलेशी अनंतरीपपन्न जीव और कर्मबन्धन :--

सलेस्से णं भंते ! अणंतरोबबन्तण. नेरहण पार्व कम्म कि बंधी युण्छा ? गोयमा ! पदम-बिह्या भंगा । एवं बलु सञ्वत्थं पदम-बिह्या भंगा, नवरं सम्मा मिण्छन्तं मणजोगो बहजोगो य न पुष्छिप्रजड़ा एवं जाव —थणियकुमाराणं। बहुं हिय-तंहे हिय-चडिंदिवाणं बहजोगो न भन्नद्द । पंचिद्वितिरक्त्रजोणियाणं बि सम्मा-मिण्ठस्तं, ऑहिनाणं, विभंगनाणं, मणजोगो, बहुजोगो—एयाणि पंच पयाणि णं भन्नति । मणुस्साणं अलेस्स-सम्मामिण्डस्त-मणपञ्जवनाण-केबलनाण-विभंगनाण-नोसन्त्रोवड्त-अवेया-अकसायी-मणजोग-वयजोग-अजोगी—एयाणि एक्कारस पद्मणि ण भन्नति । बाणमंतर-जोहित्य बेमाणियाणं जहा नेरहयाणं तहेष्ठ ते तिन्ति न मन्तिति । सन्वंसि जाणि सेमाणि ठाणाणि सम्बस्थ पदम-बिह्या भंगा। जहा पावे एवं नाणावरणिक्रनेण वि दंढओ, एवं आउववक्रमेष्ठ जाव संतराइए दंढओ। अणंतरोववन्तए णं संते! नेरहए आउवं कर्म्म कि बंधी॰ पुच्छा १ गोयमा ! बंधी न बंधह बंधिस्सइ। महोस्से णं संते! अणंतरोववन्तए नेरहए आउवं कर्म्म कि बंधी॰ १ एवं चेच तहओ संगो, एवं जाव अणागारोवउत्ते! सम्बन्ध वि तहओ संगो। एवं मणुस्सवक्रमं जाव वेमाणियाणं। मणुस्माणं सम्बन्ध तहय-चजत्था संगा, नवरं कण्डपिक्त्वप्स तहुओं संगो। सन्वेस्ति नाणताहं ताहं चेच।

-- भग० श २६। व २। प्र २.४। प्र० ६०१

मलेसी अनन्तरांपपन्न नारकी यावत् मलेखी अनतरांपपन्न वैमानिक देव पापक्रमं का बंधन कोई प्रथम भंगांस तथा कोई द्वितीय भंगांस करता है। जिसके जितनी नेरूपा हो जतने पद कहने। अनतरांपपन्न अलेसी अच्छा नहीं करनी, क्योंकि अनतरांपपन्न अलेसी नहीं होता है।

आयुको ह्वांडुकर बाकी मातो कर्मों के मध्यरूथ में पापकर्म बंधन की तरह ही मब अमंतरोपपन्न सलेशी टडको का विवेचन करना।

अनंतरीययन्त्र मनेशी नाम्बी तीमरे भंग में आयुक्त हो बंधन करता है। समुख्य को झोड़कर टंडक में बैसानिक देव तक ऐसा ही कहना। सन्ध्य कोई तीमरे तथा कोई सीथे भग में आयुक्त में का बंधन करता है।

जिसमे जितनी लेण्या हो उनने पट कहने ।

'७४'३ मलेशी परंपरापपन्न जीव और कमेबंधन :-

परंपरोबबन्नए ण अंते । नेरहण पार्व कर्म्य कि बंधीः पुष्काः ? गोयमा ! अरथेगहण पदम-विदया । ण्वं जहेब पदमां उद्देसओ तहेब परंपरोबबन्नणहि वि उद्देसओ भाणियख्यो, नेरह्याङओ तहेब नवदंडगर्मगहिओ । अट्रण्ड वि कम्माप्पाडीणं जा जस्म कम्मस्म बत्तच्यया सा तस्म अहीणसङ्गरिना नेयच्या जाव बेमाणिया अणागारोबङ्का ।

- - भग० श २६। उरे। प्र १। पुरु ६०१

परंपरोपपन मलेशी जीव-टडक के सम्बन्ध से बैसे टी कहना, जैसा विज्ञा परंपरोपपनम सिशेषण बाले मलेशी जीव टंडक के सम्बन्ध में पायकर्स नथा अप्टक्स के बंधन के विषय में केशा है।

'७४'४ मनेशी अनंतरावगाद जीव और कर्मबंधन :--

अणतरोगाडण मं सेते ! नेरहए पावं कम्मं कि बंधीर पुच्छा ? गोयमा ! अस्थे-गडणर एवं जहेव अर्णतरोववन्तगृहि नवत्रव्हमसंगृहिआ उद्देसी अणिओ तहेब अर्ण-

### तरोगाढएहि वि अहीणमइरिक्तो भाणियञ्चो नेरइयादीए जाव वेमाणिए।

-भग० श २६। उ४। प्र १। प्र १०१

सलेक्सी अनंतरावगाद जीव-रंडक के सम्बन्ध में वैसे ही कहना, जैना अनंतरीयकन विशेषण वाले मलेक्सी जीव-रण्डक के सम्बन्ध में पाएकमें तथा अष्टकमें के बंधन के विषय में कहा है। टीकाकार के अनुसार अनंतरीपपनन तथा अनंतर।बसाद में एक समय का अन्तर होता है।

'७४'५ मलेशी परंपरावगाद जीव और कर्मबंधन :--

परंपरोगादण् णं अंते । नेरहण् पावं कम्मं कि वंधी० १ जहेव परंपरोधवन्त-एहिं बहेसी सो चेव निरक्षेसेसो भाणियव्यो ।

- भग० श २६। उ ५। म १। प्र १०१-१०३

मलेशी पर्यवासगढ़ जीव-डंडक के मध्यन्य में बैंग ही कहता, जैमा पर परोपण्य विशेषण पाले मनेशी जीव डंडक के मध्यन्य में पायहमंत्रधा अध्यक्त संध्यन के विषय में कहा है।

अर्णतराहारण णं भंते। नेरहण पार्व कम्मं कि बंधी० पुच्छा ? गोयमा ! एवं जहेब अर्णतरोचवन्नणहि बहेमो तहेब निरवसेसं !

— भगव श २६। उ ६। प्रश प्रवर

मलेशी आनंतराहारक जीव दंढक के सम्बन्ध में वैसे ही कहना, जैसा अनंतरायपन्न विशेषण वाले सलेशी जीव टडक के संवय में पापकर्स तथा अध्कर्म वंधन के विषय से कहा है।

'७४'७ मलेशी परंपराहारक जीव और कर्मबंधन :--

परंपराहारण ण भंते! नेरडण पावं कम्मं कि बंधी पुच्छा १ गोयमा । एवं जहेब परंपरोवयन्तर्गाहं उदं मो तहेव निरवसेमा भाषियक्वो ।

— भग० श २६। उ७। प्र १। पु० ६०२

मलेशी परंपराहरक जीव टंडक के सम्बन्ध में वैसे डी कहना, जैना परंपरोपपनन विशेषण वाले सलेशी जीव-टंडक के सम्बन्ध में पापकर्म तथा अष्टकर्म बंधन के विषय में कहा है।

'७४'म् सलेशी अनंतरपर्याप्र जीव और कर्मवधन :--

अणंतरपञ्जलए णं मंते ! नेरडण पार्व कम्मं कि वंधी० पुच्छा ? गोयमा ! जहेव अणंतरोबवन्नणृहि उद्देशां तहेव निरवसेसं ।

— सग० श २६ | उ क | प १ | पृ० १०३

मसेशी अनंतरपर्याप जीव-इंडक के नम्बन्ध में बैसे डी कहना, जैसा अनंतरीयपनन विशेषण बाले सलेशी जीव-इंडक के नम्बंध में यापदमें तथा अष्टकर्म बंधन के विषय में कहा है।

'७४'E सलेशी परंपरपर्याप्त जीव और कर्मबंधन :-

परंपरपञ्जत्तएणं भंते ! नेरहए पावं कम्मं कि वंधी । पुच्छा ? गोयमा ! एवं जहेब परंपरोबवन्नएहिं उद्देशो तहेव निरवसेमो भाणियच्वो ।

— भग० श २६। उ ६। प्र १। पृ• ६०२

मलेसी परंपरवर्षात्र जीव-रंडक के सम्बन्ध में वैसे ही कहना, जैसा परंपरीयपनन विशेषण वाले सलेसी जीव-रंडक के सम्बन्ध में पायकमें तथा अध्यक्षमें बंधन के विषय में कहा है।

'७४'१० सलेशी चरम जीव और कर्मबंधन :--

चरिमे णं भंते ! नेरहए पार्व कर्म्म कि वंधी० पुच्छा ? गोयमा ! एवं जहेब परं-परोववन्नएहिं उहेसो तहेब चरिमेहिं निरवसेसो ।

— भग० श २६ । उ १० । प्र १ । पृ० ६०२

सतेश : जीव-दंडक के सम्बन्ध में वैसे ही कहना, जैसा परंपरीपपन्न विशेषण बाले सतेशे : दंडक के सम्बन्ध में पापकर्म तथा अध्यक्षमें बंधन के विषय में कहा है।

टीका ... र के अनुसार चरम मनुष्य के आयुक्त के बंधन की अपेक्षा से केवल चतुर्थ भंग ही घट सकता है ; क्योंकि जो चरम मनुष्य है उनने पूर्व में आयु बांधा है, लेकिन वर्तमान में बंधना नहीं है तथा भविष्यत काल में भी नहीं बांधेगा।

'७४' ११ सलेशी अचरम जीव और कर्मबंधन :---

अचरिमे णं भंते ! नेरहए पार्व कर्म कि बंधी पुच्छा ? गोयमा ! अत्येग्रहण्य एवं जहेब पढमोहं सए, तहेब पढम-बिह्या मंगा भाणियच्या सम्बन्ध जाव पंचित्रिय-तिरिक्सजोणियाणं !

सलेस्से ण अंते ! अचित्मे मणुस्से पावं कम्यं कि वंधी० १ एवं चेव तिक्ति भंगा चित्मिबहुणा भाणियव्या एवं जहेव पद्धमुः से । नवरं जसु तत्थ वीससु चचारि भंगा तेसु इह आदिहा तिन्त भंगा भाणियव्या चित्मभंगवञ्जा । अलेस्से केवल-नाणी य अजोगी व ए ए तिन्ति वि न पुष्टिङज्जीत, सेसं तहेव । वाणमंतर-जोहसिय-वेमाणिए जहा नेरहए । अचित्मे णं भंते ! नेरहए नाणाबरणिङ्जं कम्मं कि वंधी० पुष्टा १ गोयमा ! एवं जहेव पावं० । नवरं मणुस्सेसु सकसाईसु लोभकसाईसु व पढम-बिह्या भंगा, सेसा अद्वारस चरिमबिहुणा, सेसं तहेव जाव वेमाणियाणं । दरि-सणावरणिञ्जं वि एवं चेव निरबसेसं । वेयणिञ्जे सञ्चत्य वि पढम-बिह्या भंगा जाव वेमाणियाणं, नवरं मणुस्सेसु अलेस्से, केवली अजोगी य नित्य । अचरिमे णं भन्ते ! नेरहए मोहणिञ्जं कम्मं कि वंधी० पुच्छा १ गोयमा ! जहेव पावं तहेव निरव-सेसं जाव वेमाणिए।

अचिरिते ण मंते । नेरहण आडवं कम्मं कि वंधी० पुच्छा १ गोयमा ! पढम-विद्या (तह्या) मंगा । एवं सव्वपदेसु वि । नेरहया वि पढम-तह्या मंगा, नवरं सम्माभिच्छ्रमे तहओ मंगो, एवं जाव धणियकुमाराणं । पुढविकाइय-आडकाइय-वणम्महकाइयाणं तेडक्केस्साण तहओ मंगो, सेसेसु पदेसु सव्वत्य पढम-तह्या भंगा, तेडकाइय-बाउकाइयाणं सव्वत्य पढम-तह्या भंगा १ वेहदिय नेदित्य-बडिंट दियाणं पत्रं चेव, नवरं सम्मते ओहिलाणं आभिणियोहियनाणे सुयनाणे एएसु चडसु वि टाणसु तहुओ मंगो । पंचिदियतिरिक्वओणियाणं सम्माभिच्छ्येन तहुओ भंगो, सेसेसु पदेसु सव्वत्य पढम-तहुया भंगा । मणुस्साणं सम्माभिच्छ्येन अवेदए अक-माइम्मिय व तहुओ मंगो । अलेस्स-केब्रुकाण-अजोगी य न पुच्छिज्येति । सेसपदेसु सव्वत्य पढम-तहुया मंगा ; वाणमंतर-जोड्सिय-वेसाणिया जहा नेरहुया । नामं गोयं अंतराहुयं च जहुव नाणावरणिक्यं तहुविस्तिसं ।

-- भग॰ श २६ । च ११ । प्र १-६ । प्र १०२-६०३

सलेशी अचरम नारकी से दण्डक में मलेशी अचरम तिर्वेच पंचेन्द्रिय जीवों तक के जीव पापकर्म का बंधन प्रथम और द्वितीय भंग से करते हैं।

मलेशी अचरम मनुष्य प्रथम तीन भंगों से पापकर्म का बन्धन करता है। अलेशी मनुष्य के मन्यन्य में अचरमता का प्रश्न नहीं करना। क्योंकि अचरम अलेशी नहीं होता है। मलेशी अचरम बानन्यंतर, ज्योतिषी तथा वैमानिक देव कलेशी अचरम नारकी की तरह प्रथम और इसरे भंग से पापकर्म का बन्धन करते हैं।

सलेशी अच्हार नाहकी जानावरणीय कर्म का बन्धन प्रथम और हितीय भंग से कहता है, मनुष्य की क्षोड़कर यावत् वैमानिक देवों तक इसी प्रकार जानना । सलेशी अच्हार मनुष्य कानावरणीय कर्म का बन्धन प्रथम तीन भंग से कहता है। जानावरणीय कर्म की बन्धन में की तरह दर्शनावरणीय कर्म का बन्धन करना । बेदनीय कर्म के बन्धन में सब दण्डकों में प्रथम और हितीय भंग से बन्धन होता है लेकिन मनुष्य में अलेशी का प्रश्न नहीं करना ।

सलेशी अचरम नारको मोहनीय कर्म का बन्धन प्रथम और द्वितीय भंग से करता है बाको मलेशी अचरम रण्डक में जैसा पापकर्म के बन्धन के सम्बन्ध में कहा, वैसा ही निरवशेष कहना। मनेशी अचरम नारकी आयुक्य का बन्धन प्रथम और तृतीय मंग से करता है। इसी प्रकार यावत् मनेशी अचरम स्तिन्तकुमार तक दण्यक के जीन प्रथम और तृतीय मंग से आयुक्य का बन्धन करते हैं। अचरम तेजोलेशी प्रथमिकायिक, अप्कायिक व बनस्पति कायिक जीव केवल तृतीय मंग में आयुक्य का बन्धन करता है। कृष्णलेशी, नीलतेशी व कायोतलेशी अचरम पृथ्वीकायिक, अप्कायिक व बनस्पतिकायिक जीव प्रथम और तृतीय मंग से आयुक्य का बन्धन करता है। कृष्णलेशी, नीलतेशी व मध्य से अपवृक्ष का बन्धन करता है। मलेशी अचरम अस्तिकायिक जीव प्रथम और तृतीय मंग से आयुक्य का बन्धन करता है। इसी प्रकार नलेशी अचरम झील्द्रय प्रथम और तृतीय मंग में अपवृक्य का बन्धन करता है। मलेशी अचरम तित्वंच पर्वेद्य प्रथम और तृतीय मंग में मलेशी अचरम मनुष्य भी प्रथम और तृतीय मंग में मलेशी अचरम मनुष्य भी प्रथम और तृतीय मंग में मलेशी अचरम मनुष्य भी प्रथम और तृतीय मंग में अपवृक्य करता है। स्ति से वारकी की तरह प्रथम और तृतीय मंग से अपवृक्ष का अपवृक्ष का अपवृक्ष का बन्धन करता है।

नाम. गोत्र, अन्तराय सम्बन्धी पद ज्ञानावरणीय कर्मकी वक्तव्यता की तरह जानना।

अचरम विशेषण में अलेशी की पृच्या नहीं करनी।

## ·७५ सलेशी जीव और कर्म का करना।

जीवे (जीवा) णे भंते ! पावं कम्मं कि करिसु करेन्ति करिस्संति (१), करिसु करेति न करिस्संति (२), करिसु न करेति करिस्संति (३), करिसु न करिस्तंति (३), करिसु न करिस्तंति (४), गोयमा । जन्येगङ्गण करिसु करेति करिस्संति (३), अल्येगङ्गण करिसु करेति न करिस्संति (३), अल्येगङ्गण करिसु न करित करिस्संति (३), अल्येगङ्गण करिसु न करित करिस्संति (३)। सलेस्से ण भरिसु । जीवे पावं कम्मं-गर्वं गण्णां अभिखावेणं वेशिस्तग वत्तव्या मन्त्रवं निरवसंसा भाणियव्या, तहेव नवदंडगसंगहिया एकारस जन्येन वहंसमा भाणियव्या।

—भग० श २७ । उ १ । प्र १-२ । पृ० ६०३

पापकर्म का करना चार विकल्प से होता है—(१) किया है, करता है, करेगा, ( $\chi$ ) किया है, नरता है, न करेगा, ( $\chi$ ) किया है, नहीं करता है, करेगा, ( $\chi$ ) किया है, नहीं करता है और न करेगा।

मलेशी जीव ने पापकर्म तथा अध्यक्तमं किया है इत्यादि उमी प्रकार कहने जैसे संधम शतक में (देखों '७४) नवदंडक सहित एकादश उद्देशक कहे गए हैं।

## ७६ सलेकी जीव और कर्म का समर्जन-समाचरणः---

जीबा णं अंते ! पार्व कम्मं किह् समाजिणिमु, किह्न समायिद्मु ? गोयमा ! मन्त्र वि ताव तिरिक्वजोणिपुतु हो जजा (१), अहवा तिरिक्वजोणिपुतु य तेष्ट्रणमु य होजा (२), अहवा तिरिक्वजोणिपुतु य तेष्ट्रणमु य होजा (३), अहवा तिरिक्वजोणिपुतु य तेष्ट्रणमु य होजा (४), अहवा तिरिक्वजोणिपुतु य तेष्ट्रणमु य मणुस्सेषु य होजा (४), अहवा तिरिक्वजोणिपुतु य तेष्ट्रणमु य देवेषु होज्जा (६), अहवा तिरिक्वजोणिपुतु य तेष्ट्रणमु य देवेषु य होज्जा (७) अहवा तिरिक्वजोणिपुतु य तेष्ट्रमु य वेषेषु य होज्जा (६) अहवा तिरिक्वजोणिपुतु य तेष्ट्रमु य वेषेषु य होज्जा (८)

सलेस्सा णं भंते ! जीवा पार्वं कम्मं कहि समिष्ठिणिसु, कहि समायरिसु ? एवं चेव । एवं कम्ब्रलेस्सा जाव अलेस्सा । ×× भेत्द्वाणं भेते ! पायं कम्मं कहि समिष्ठिणिसु, कहि समायरिसु ? गोयमा ! सम्बे वि ताव तिरिक्वजोणिसु होज्ज कि — एवं चेव अट्ट भंगा भाणियख्या । एवं सम्बन्धः अट्ट भंगा, एवं वाव अणागारो-चत्रता वि । एवं जाव वैमाणियाणं । एवं नाणावरिण प्रकेण वि दंडओं, एमं जाव अंतराइण्णं । एवं एए जीवादीया वेमाणियरुजवसाणा नव दंडगा भवेति ।

——भग∙ श २८ | उ१ | पृ० ६०३

अधि ने किन गित से पापकसं का ससर्जन किया— उपार्जन किया तथा किन गित से गायकसं का ससावरण किया—पापकसं की हेतुनत पापिक्षया का आवरण किया। (१) वे सर्ज तीव निर्मे व्याप्ति से थे, (२) अथवा निर्मे वर्षीति से निर्माण नार्यक्षों से थे, (१) अथवा निर्मे वर्षीति से निर्मे निर्मे निर्मे वर्षीति से निर्मे निर्मे निर्मे वर्षीति से निर्मे निर्मे वर्षीति से निर्मे निर्मे निर्मे वर्षीति से निर्मे निर्मे निर्मे निर्मे निर्मे निर्मे वर्षीति से निर्मे नि

गलेशी जीवों ने पापकमं का गमर्जन जथा समाचरण उपयंक आठ विकल्पों में किया था। इसी प्रकार कृष्णलेशी यावत, अलेशी शुक्लवेशी जीवों ने पापकमं का समर्जन तथा समाचरण आठ विकल्पों में किया था। निर्मेशी नारकी जीवों ने भी पापकमं का समर्जन तथा समाचरण आठ विकल्पों में किया था। इसी प्रकार यावत वैमानिक देवों तक जानना। सकेशी यावत अलेशी जीवों ने मानावरणीय यावत वतराय — अह कमी का समर्जन तथा समाचरण आठ विकल्पों में किया था। इसी प्रकार नारकी यावत वेसानिक लेवों ने कानावरणीय शावत वेसानिक यावत वेसानिक लीवों ने

पापकर्म तथा अष्टकर्मों का समर्जन तथा समाचरण आठ विकल्पो में किया था। पापकर्म तथा अध्यकर्म के अलग-अलग नौ दंडक कहने।

अनंतरोबयन्तागा णं भंते ! नेरहया पायं कम्मं कहि समित्रजणिमु, किंह समाय-रिंसु ? गोयमा ! सन्वे बि ताब तिरिक्खजोणिएसु होज्जा, एवं एत्य बि अट्ट मंगा । एवं अनंतरोबयन्ताणां नेरद्वया(ई,णं जस्स जं अध्य लेक्सादीयं अणागारोब-ओगफ्डजयसाणं तं सन्वं एयाए भयणाए भाणियब्बं जाब बेमाणियाणं । नवरं अनंतरेसु जे परिहरियन्त्या ते जहा बंधिसए तहा इहं बि । एवं नाणाबरिणज्जेण बि वंडओ, एवं वार्षां वंतराहरणं निरबसेसं । एसो बि नवदंडगसंगहिओ उद्देसओ

एवं एएणं कमेण जहेव विधासए जहेसमाणं परिवाडी तहेव इहं वि अट्समु भंगेसु नेयव्या। नवरं जाणियव्यं जं जस्स अख्यि तं तस्स भाणियव्यं जाव अचरियु-हेसी। सब्बे वि एए एकारस उन्हेसगा।

— भग∘ श २८ । उ२ से ११ । पू० ६०३ ६०४

सलेग्री अनंतरोपयन्न नारकी जीवी में पापकर्म का समर्जन तथा नमाचरण आठ विकल्पो में किया था। यावत् नलेश्री अनंतरोपयन्न वैमानिक देवा ने पापकर्म का समर्जन तथा समाचरण आठ विकल्पो में किया था। जिनमें जितनी लेश्या होती है जतने ही पर कहने। पापकर्म, झानावरणीय यावत् अंतराय कर्म के नी दंडक निरवशेष कहने। इस प्रकार नन दंडक सहित उद्धेशक कहने।

इस प्रकार क्रम से सलेशी परंपरोपपन्न यावत् सलेशी अचरम जीवां के नव उद्देशक (मोट १२ उद्देशक) कहने । जिस जीव में जितनी लैक्या हो, उतने पर कहने ।

# ७७ सलेबी जीव और कर्म का प्रारंभ व अंत :--

जीवा णं भंते ! पार्व कम्मं कि समायं पहिंबसु समायं निहृषिसु (१), समायं पहिंबसु विस्मायं निहृषिसु (२), विसमायं पहिंबसु समायं निहृषिसु (३), विसमायं पहिंबसु सिमायं निहृष्तिसु (३) ? गोयमा ! अत्थान्त्वया समायं पहिंबसु समायं निहृष्तिसु त्याव अत्थान्त्वया विसमायं पहिंबसु विसमायं निहृष्तिसु । से केणहे णं भंते ! एवं बुबह-अत्थान्त्वया समायं पहिंबसु विसमायं निहृष्तिसु । से केणहे णं भंते ! एवं बुबह-अत्थान्त्वया समायं पहिंबसु विसमायं निहृष्तिसु । तं चेव ? गोयमा ! त्रीवा चार्वाव्या पत्नाता, तं जहा -अत्थान्त्वया समायं समाववया (१), अत्थान्त्वया समावया विसमोववन्त्नया (२), अत्थान्त्वया विसमोववन्त्नया (३), अत्थान्त्वया विसमोववन्त्वया समोववन्त्वया समोववन्त्वया समोववन्त्वया समोववन्त्वया समोववन्त्वया समोववन्त्वया समोववन्त्वया त्याविसमावया विसमोववन्त्वया (३) तत्थणं जं ते समाववया विसमोववन्त्वया ते णं पावं

पार्व कम्मं समायं पट्टिष्यु विसमायं निर्हिष्यु । तत्व जं जे ते विसमाउया समोधवन्नगा ते वं पार्व कम्मं विसमायं पर्हिष्यु समायं निर्हिष्यु । तत्व जं जे ते विसमाउया विसमो-बद्यन्मगा ते जं पार्व कम्मं विसमायं पर्हिष्यु विसमायं निर्हिष्यु । से तेजहे जं गोयमा ! तं चेव ।

सलेस्सा णं भंते ! जीवा पावं कम्पं० ? एवं केव, एवं सम्बद्धाणेसु वि जाव अणागारोबदत्ता । एए सब्वे वि पया एयाए वत्ताव्यवाए आणियव्या ।

नेरह्या णं अंते ! पार्व कम्में कि समार्य पहुविसु समार्य निहृविसुः पुञ्छा ? गोयमा ! अत्येगह्या समार्य पहुविसुः एवं जहेव जीवाणं तहेव भाणियव्यं जाव अणागारोयवज्ञा । एवं जाव वेमाणियाणं जस्स जं अस्ति तं एएणं चेव कमेणं भाणियव्यं । जहा पार्थणं कम्मेणं) रण्डजो, एएणं कमेणं अहुसु वि कम्मप्यगाहीसु अहु रण्डगा भाणियव्या जीवादीया वेमाणियपत्रजवसाणा । एसो नवर्ण्डगसंगहिजो पढमो जेर सो भाणियव्यां।

-- भग० श २६। उ१। म १ से ४। प्० ६०४

जीव पायक में के भीगमे का प्रारम्भ तथा बंद एक काल या भिन्न काल में करते हैं। 
इस व्येक्षा से चार विकल्प यनते हैं: -(z) भीगमे का प्रारम्भ समकाल में करते हैं तथा 
भीगमे का अंदा भी समकाल में करते हैं, (z) भीगमे का प्रारम्भ समकाल में करते हैं तथा 
भीगमे का अंदा सिक्सकाल में करते हैं, (z) भीगमे का प्रारम्भ विषयकाल में तथा भीगमे 
का बंद समकाल में करते हैं, (y) भीगमे का प्रारम्भ विषयकाल में तथा भीगमे 
कें करते हैं।

क्यों कि जीव चार प्रकार के होते हैं। यथा—(१) कितने ही जीव सम आयु वाले तथा समोपपन्नक, (२) कितने ही जीव सम आयु वाले तथा विषमोपपन्नक, (३) कितने ही जीव विषम आयु वाले तथा समोपपन्नक तथा (४) कितने ही जीव विषम आयु वाले तथा विषमो-पपन्नक होते हैं।

(१) जो जीव सम आयु वाले तथा समोपपन्नक है वे पापकर्म का वेदन समकाल में प्रारम्भ करते हैं तथा समकाल में अंत करते हैं, (२) जो जीव सम आयु वाले तथा विपमो-पपन्नक हैं वे पापकर्म का बेदन समकाल में प्रारम्भ करते हैं तथा विषमकाल में अंत करते हैं, (३) जो जीव विषम आयु वाले तथा समोपन्नक हैं वे पापकर्म के बेदन का प्रारम्भ विषम-काल में करते हैं तथा समकाल में पापकर्म का अंत करते हैं, तथा (४) जो जीव विषम आयु वाले हैं तथा विषमीपपन्नक हैं वे पापकर्म के बेदन का प्रारम्भ विषमकाल में करते हैं तथा विषमकाल में ही पापकर्म का अंत करते हैं। सलेशी जीव सम्बन्धी करूवन सर्व श्रीधिक जीवों की तरह कहना । इसी प्रकार सलेशी नारकी पावत् वैमानिक देवों तक कहना । जलग-जलग लेश्या से, जिसके जितनी लेश्या हो, सले पद कहने । पापवर्म के टंडक की तरह आठ कर्मप्रकृतियों के आठ दंडक अधिक जीव यावन वैमानिक देव तक कहने ।

अनंतरोबबन्तगा णं भंते ! नेरइया पावं इस्मं कि समायं पृह्विसु समायं निहु-विसुल पुष्का ? गोयमा ! अल्बेगङ्ग्या समायं पृह्विसु समायं निहुविसु, अल्बेगङ्ग्या समायं पृह्विसु विसमायं निहृविसु। से केणहुं णं भंते ! एवं वुष्वर्— अल्बेगङ्ग्या समायं पृह्विसु विसमायं निहृविसु। से केणहुं णं भंते ! एवं वुष्वर्— अल्बेगङ्ग्या समायं पृह्विसु विसमायं निहृविसु। अलंबगङ्ग्या समावया समोववन्तगा, तत्य णं जे ते समावया समोववन्तगा ते णं पावं कम्मं समायं पृह्विसु समायं निहृविसु। तत्य णं जे ते समावया विसमोववन्तगा ते णं पावं कम्मं समायं पृह्विसु विसमायं निहृविसु। तत्य णं जे ते समावया विसमोववन्तगा ते णं पावं कम्मं समायं पृह्विसु विसमायं निहृविसु। से तेणहुं णं नं वेव । सलेवन्ता । अर्वे अलंतरोववन्त्रगा नेरव्या पावं० ? एवं वेव, एवं जाव अनागार्वाच्या । प्रवं अस्तर्वाच्यां । एवं जाव वेमाणिया(णं). नवरं जं जस्स अविध तं तस्य भाणियव्यं। एवं नाणावर्णिऽजेण वि दण्डओ, एवं निरक्षेसं जाव अंतरावण्णं।

एवं एण्णं गमएणं जन्नेव बन्धिमण् उद्देसगपरिवाड़ी सञ्चेव इह वि भाणियव्या जाव अन्तरिमो ति । अनंतरउद्देसगाणं चउण्ह वि एक्का वत्तव्यया. सेमाणं सत्तर्ष्ठ एक्का।

— भग० श २६ | उ २ से ३ | पृ० ६०४-५

सलेशी अनंतरोपणन्नक नारकी दो प्रकार के होते हैं; यथा कितने ही समायु नमीपपन्नक तथा कितने ही समायु विषमीपपन्नक होते हैं। उनमें जो गमायु ममीपपन्नक है वे पापकमें का प्रारम्भ नमकाल में करते हैं। तथा उनमें जो समायु-विषमीपपन्नक हैं वे पापकमें का प्रारम्भ तमकाल में करते हैं। तथा उनमें जो समायु-विषमीपपन्नक हैं वे पापकमें का प्रारम्भ तमकाल में करते हैं तथा अन्त विषमकाल में करते हैं। इसी प्रकार असुरकुमार यावत् वैमानिक देवी तक कहना, जिनके जितनी लैक्या हो उतने पद कहने। इसी प्रकार आठ कम्मेश्वृत्ति के आठ दण्डक कहने।

इम प्रकार के पाठों द्वारा बैसी बंधन शतक में उद्देशकों की परिपाटी कही, बैसी ही उद्देशकों की परिपाटी यहाँ भी वावन अचरम उद्देशक तक कहनी । अनंतर सम्बन्धी चार उद्देशकों की एक जैसी वक्तव्यता कहनी । बाकी के मात उद्देशकों की एक जैसी वक्तव्यता कहनी ।

## ७८ सलेशी जीव और कर्मप्रकृति का सत्ता-बन्धन-बेदन :-

'७८'१ सलेशी एकेन्द्रिय और कर्मप्रकृति का सत्ता-बंधन-बेदन :--

कइविद्दा णं भंते ! कण्हलेस्सा एगिदिया पत्नता ? गोयमा ! पंचविद्दा कण्हलेस्सा एगिदिया पत्नता, नंजहा – पुढविकाइया जाव वणस्सङ्काइया ।

कण्हलेस्सा णं भंते ! पुढविकाऱ्या कड्विहा पन्नत्ता, गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, संजहा - सुहुमपुढविकाऱ्या य वायरपुढविकाऱ्या य ।

कण्हलेस्सा णं भेते ! सुहुमपुढविकाइया कइ बिहा पन्नता ? गोयमा ! एवं एएणं अभिलावेणं चडकभेड़ो जहेव ओहिडहेसए, जाव वणस्सङ्काइय ति ।

कण्हलेस्सअपञ्जससुहुमपुदिबिकाइया णं भंते! कह कम्मप्पगडीओ पन्तसाओं १ एवं नेव एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिज्हेसए तहेव पन्तसाओं तहेव बन्धन्ति तहेव वेदेन्ति ।

कः विहा ण भंते ! अणंतरोबबन्तमा कष्ठलेस्सा एमिन्निया पन्तता १ गोयमा ! पंचांबहा अण्यत्रोबबन्तमा कष्ठलेस्सा एमिन्निया, एवं एएणं अभिछावेणं तहेब दुयओं भेदी जाव पणस्सङ्काइय ति ।

अर्थात रायवन्त्रमा कण्हलेससमुह्मपुरुविकाइयाणं भति ! कह् कम्मप्पगष्ठीओ पन्नत्ताओं ? एवं एएणं अभिकावेणं जहा ओहिओ अर्णतरोववन्त्रमाणं वह सओ तहेव जाव वेंदिति !

कहबिहा नं अंते ! परंपरोववन्तमा कष्टुरुस्सा एगिदिया पन्तता १ गोयमा ! पंचिवहा परंपरोववन्तमा कष्टुरुस्सा एगिदिया पन्तता, संज्ञहा —पुढविकाङ्या, एवं एवन अभिक्षावेर्ण तहेव चवक्तो भेदो जाव वणस्यहकाङ्या ति ।

परंपरोववन्त्रगकण्हेस्सअपज्ञत्तसुद्वमपुढिबकाइयाणं भंते! कह् कस्य-प्याडीओ पन्नताओ १ एवं एएणं अभिकावेणं जहेव ओहिओ परंपरो-बवन्त्रगज्ञहेसओ तहेव जाव वेहेंति। एवं एएणं अभिकावेणं जहेव ओहिणींगिदय-सए एकाएस जहे साग भणिया तहेव कण्हेलेस्ससए वि भाणियव्या जाव अचरिमचरिम-कण्हेलेस्सा एगिदिया।

एवं कण्हलेस्सेहिं भणियं एवं नीललेस्सेहि वि सयं भाणियव्वं।

एवं काउठेस्सेहिं वि सयं भाणियव्यं, नवरं 'काउठेस्से'ित अभिळाबो भाणियव्यो ।

<sup>---</sup>भग॰ श ३३। श २ से ४। प्र० ६१४-१५

कृष्णतेशी एकेन्द्रिय पाँच प्रकार के होते हैं, यथा—पृथ्वीकायिक यावत् क्लस्वित-कायिक। कृष्णतेशी पृथ्वीकायिक दो प्रकार के होते हैं, यथा—सूर्य तथा बादर पृथ्वीकायिक। कृष्णतेशी सूर्य पृथ्वीकायिक दो प्रकार के होते हैं, यथा—पर्याप्त तथा अपर्याप्त पृथ्वीकायिक। इसीप्रकार कृष्णतेशी बादर पृथ्वीकायिक के पर्याप्त तथा अपर्याप्त दो भेद होते हैं। इसी-प्रकार कृष्णतेशी वनस्पतिकायिक तक चार-चार भेद जानने।

कृष्णलेखी अपयोध सुस्म पृथ्वीकाषिक जीव के बाठ कर्मग्रकृतियाँ होती हैं। बह सात अध्वा जाठ कर्मग्रकृतियाँ बोधता है। चौदह कर्मग्रकृतियाँ बेदता है। इसीप्रकार यावत् पर्याप्त बारर वनस्पतिकायिक तक कहना। प्रत्येक के अपयोध सुस्म, पर्याप्त सुस्म, अपयोध बादर, पर्याप्त बादर इस प्रकार चार-चार सेव कहने।

अनन्तरोपपन्न कृष्णलेसी एकेन्द्रिय गाँच प्रकार के होते हैं, थ्या—पृथ्वीकायिक यावत् वनस्पतिकायिक। तथा प्रत्येक के सुस्म और बादर दो-दो भेद होते हैं। अनतरो-पपन्न कृष्णलेसी एकेंद्रिय जीव के बाठ कर्म प्रकृतियाँ होती हैं। वे बाठ कर्मप्रकृतियाँ बांचते हैं और चीदह कर्मप्रकृतियाँ बेदते हैं।

परम्परीपपन्न कुष्णलेशी एकेन्द्रिय पाँच प्रकार के होते हैं—पृथ्वीकायिक यावत् वन-स्पतिकायिक । प्रत्येक के चार-चार मेर कहते । परम्परीपपन्न कृष्णलेशी एकेन्द्रिय के सर्व भेरों में आठ प्रकृतियाँ होती हैं । वे सात अववा आठ कर्मप्रकृतियाँ वाँघते हैं तथा चोदह कर्मप्रकृतियाँ वेदते हैं ।

अनंतरोपपन्न की तरह अनंतरावगाड़, अनंतराहारक, अनंतरपर्याप्त कृष्णलेखी एकेन्द्रिय के सर्वाच में भी जानना । परम्परोपपन्न की तरह परम्परावगाड़, परम्पराहारक, परम्परपर्याप्त, चरम तथा अन्तरम कृष्णलेखी एकेन्द्रिय के सम्बन्ध में कहना।

भैमा कृष्णलेशीका शतक कहा बैमा ही नीललेशी एकेन्द्रिय तथा कापोतलेशी एकेन्द्रिय जीव का शतक कहना।

'७८: २ सलेशी भविभिद्धिक एकेन्द्रिय और कर्मग्रकृति का सत्ता-बंधन-बंदन : —

कङ्बिहा णं संते ! कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पन्नसा ? गोयमा ! पंचिवहा कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पन्नसा, तंजहा—पुडिबिकाइया जाव वणस्सङ्काइया । कण्डलेस्सभवसिद्धियपुडिबकाइया णं संते ! कड्बिहा पन्नसा ? गोयमा ! दुविहा पन्नसा, तंजहा—पुडम्पुडिबकाइया य वादरपुडिबकाइया य । कण्डलेस्सभवसिद्धियसुडिमपुडिबकाइया णं अंते ! कड्बिहा पन्नसा ? गोयमा ! दुविहा पन्नसा, तंजहा—पञ्जस्ता य अपञ्जसाग य । एवं बायरा वि । व्यं यूरणे अस्तिवाईणं तहेब चण्डका नेदी भाणियन्त्रो । कष्कुलेस्समबसिद्धियअपञ्जत्तसुहुमपुदविकाइया णं भंते ! कह कम्मप्पगडीओ पन्नताओ ? एवं एएणं अभिकावेणं जहेव ओहिउई सण् तहेव जाव वेदेंति ।

कहितहा णं अंते ! अनंतरोषवन्नगा कण्हलेस्सा अवसिद्धिया एगिदिया पन्नता ? गोयमा ! पंचविद्दा अनंतरोववन्नगा० जाव वणस्सङ्काङ्ग्या । अनंतरो-ववन्नगा कण्हलेस्सभवसिद्धीयपुदविकाङ्ग्या णं अंते ! कहितहा पन्नता ? गोयमा ! द्वविद्दा पन्नता, तंजहा — सहसपुदविकाङ्ग्या - एवं द्वयओ मेदो ।

अनंतरोबनन्तराकष्ट्लेस्समवसिद्धियसुडुमपुदविकाहया णं अंते! कम्पप्त-गढीओ पन्नत्ताओ १ एवं एएणं अभिकावेणं जहेव ओहिओ अनंतरोबवन्नगठरे सखी तहेव जाव बेर्देति। एवं एएणं अभिकावेणं एक्सरस वि उद्देशगा तहेव भाणियव्या जहा ओहियसए जाव 'अचरिमो' ति।

जहा कण्हलेस्सभवसिद्धिएहिं सयं भणियं एवं नीळलेस्सभवसिद्धिएहि वि सयं भाणियःवं।

एवं काउलेस्मभवसिद्धिएहि वि सयं।

-- भग० श ३३। उ६ से ८। प्० ११५-१६

कृष्णलेशी भवांतिद्विक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध में भी स्यादह उद्देशक वैसे ही कहने जैसे कृष्णलेशी एकेन्द्रिय के स्यादह उद्देशक कहे, लेकिन 'कृष्णलेशी' के स्थान में 'कृष्णलेशीभवत्विद्वक' कहना।

'नीललेशी' के स्थान में 'नीललेशीमविधिद्धक' कहना। 'कापोवलेशी' के स्थान में 'कापोवलेशीमविधिद्धक' कहना।

'७८'३ सलेशी अभवसिद्धिक एकेम्द्रिय और कर्मप्रकृति का सत्ता-बंधन-बेदन :--

कह्बिहा णं मंते ! अभवसिद्धिया एगिरिया पन्नता ? गोयमा ! पंचिब्रा अभवसिद्धिया एगिरिया पन्नता, तंजहा – पुदिवकाइया, जाव वणस्तकाइया । एवं जहेब भवसिद्धियसर्थ भीणयं, [एवं अभवसिद्धियसर्थ ] नवरं नव बहे सगा चरमज्ञवरसव्यक्ति सगवज्ञा, सेसं तहेब । एवं क्षव्हत्स्सवभवसिद्धियर्पगिर्वस्य वि । नीळलेस्सवभवसिद्धियर्पगिर्वस्य वि । नीळलेस्सवभवसिद्धियर्पगिर्वपद्धि वि सयं। काळलेस्सवभवसिद्धियर्पगिर्वपद्धि वि सयं। काळलेस्सवभवसिद्धियस्यं, एवं चतार्प वि अभवसिद्धियस्यं, एवं चतार्प प्राविद्धस्ययाण्य भवति ।

-- भग॰ श ३३। श ह सं १२। प्र॰ ह१६

कृष्णलेशी अभवनिद्धिक एकेन्द्रिय का शतक उसी प्रकार कहना, जिस प्रकार

कुभ्णलेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय का कहा; लेकिन चरम-अचरम उद्देशकों को बाद देकर नव उद्देशक कडने।

इसी प्रकार नीवलेशी अमर्वामिदिक एकेन्द्रिय के नव उद्देशक कहने तथा कापीत-लेशी अमर्वासिद्धिक एकेन्द्रिय के भी नव उद्देशक कहने।

# ·७६ सलेशी जीव और अल्पकर्मतर-बहुकर्मतर:—

सिय भते ! कण्हलेस्से नेरइए अप्पक्रम्मतराए, नील्लेस्से नेरइए अप्पक्रमतराए ? हंता ! सिया । से केण्डुंणं अंते ! एवं बुच्चइ — कष्ट्लेस्से नेरइए अप्पक्रमतराए, नील्लेस्से नेरइए अप्पक्रमतराए ? गोथमा ! ठिडूं पहुच्च, से तेण्डुंणं गोथमा ! जाव महाक्रमतराए । सिय भंते ! नील्लेस्से नेरइए अप्पक्रमतराए, काञ्जेस्से नेरइए सहाक्रमतराए हंता ? सिया । से केण्डुंणं अंते ! एवं बुच्चइ नील्लेस्से नेरइए अप्पक्रमतराए इंता ? सिया । से केण्डुंणं भते ! एवं बुच्चइ नील्लेस्से नेरइए अप्पक्रमतराए काञ्जेस्से नेरइए अप्पक्रमतराए । काञ्जेस्से नेरइए आपक्रमतराए । एवं असुरकुमारे वि, नवर तेञ्जेस्मा अन्मिद्धा । एवं जाव वैमाणिया, जस्स जइ लेस्साओ तस्स निचया भाणियव्याओ, जोड्डियस्स मण्डाक्रमतराए , इंता ! सिया । से केण्डुंणं० ? सेसं जहा नेरइयस्स जाव माक्रमतराए ? इंता ! सिया । से केण्डुंणं० ? सेसं जहा नेरइयस्स जाव माक्रक्रमतराए !

--- सग० श ७। उ३। प्र ६, ७। पृ० प्रश्र

कदाचित् कुम्बलैस्यावाला नारकी अस्पकर्मवाला तथा जीवलैस्यावाला नारकी महा-कमंबाला होता है। कदाचित् जीवलैस्यावाला जारकी अस्पकर्मवाला तथा कापोतलैस्या बाला नारकी महा-कमंबाला होता है। ऐसा स्थित की अपेका से कहा गया है। ब्योतिषी देवों को झोड़कर बाकी दंडक के सभी जीवों में ऐसा ही जानना; लेकिन जितकी जितनी सेस्या हो उतनी ही लेस्या में युलना करनी। ब्योतिषी देवों में केवल एक ठोजेलैस्या हो होती है। अतः युलनात्मक प्रसन नहीं ननता। यावत् वैमानिक देवों में मी कदाचित् एद्म-लेशी वैमानिक अल्यकर्मवर तथा गुक्तलेशी वैमानिक महावर्मवर हो सकता है। टीकाकार ने उतं दृश्य मकार स्थय किया है:—

कृष्णतेस्या अत्यंत अशुभ परिणामस्य होने के कारण तथा उनकी अपेक्षा नीलतेस्या कृष शुभ परिणामस्य होने के कारण मामान्यतः कृष्णतेशी जीव बहुकर्मवाला तथा नील-तेशी जीव अस्पकर्मवाला होता है। परन्तु कदाचित् आयुष्य की स्थिति की अपेक्षा सं कृष्णतेशी अस्पकर्मवाला तथा नीलतेशी महाकर्मवाला हो सकता है। जिन प्रकार कृष्णतेशी नारकी जिसने अपनी आयुष्य की अधिक स्थिति क्षय कर ली हो तथा जिसके अधिक कमों का क्षय हुआ हो तो उनकी अधेका पाँचनी नरक पृथ्वी का सबह सागरोपम आयुष्यवाला भीललेखी नारकी को अभी-अभी उत्पन्न हुआ है तथा जिमने अधनी आयुष्य की स्थिति को अधिक क्षय नहीं किया है वह अधिक कम्मेबाला होगा। अतः उपर्युक कृष्णलेखी जीव से नह महाकर्मवाला होगा।

## '८० सलेशी जीव और अस्पऋद्धि-महाऋद्धि:---

एएसि णं भंते । जीवाणं कष्हलेसाणं जाव सक्कलेसाण य कयरे कयरेहिंती अप्पृष्टिया वा महिंद्रया वा १ गोयमा । कण्हलेसेहितो नीळलेसा महिंद्रया, नील-लेसेहितो काउलेसा महद्रियाः एवं काउलेसेहितो तेउलेसा महद्रियाः तेउलेसेहितो पम्हलेस्सा महङ्ग्रिया, पम्हलेसेहितो सुक्कलेसा महङ्ग्रिया, सञ्जपङ्ग्रिया जीवा कण्ह-लेसा, मञ्जमहङ्किया मुक्कलेमा । एएसि णं भंते ! नेरङ्याणं कण्हलेसाणं नीढलेसाणं काऊलेसाण य कथरे कथरेहिंतो अप्पड़िया वा महड्डिया वा ? गोयमा ! कण्ह-लेसेहितो नीटलेसा महदिया, नीटलेसेहितो काउलेसा महदिया, सम्बप्पाहिया नेरहया कण्हलेसा, सब्बमहृहिया नेरहया काउलेसा। एएसि णं भेते! तिरिक्ख-जोणियाणं, कण्हलेसाणं जाव सब्हलेसाण य कयरे कयरेहितो अप्पडिया वा मह-डिया वा ? गोयमा ! जहा जीवाणं । एएमि णं भते ! एगिदियतिरिक्खजोणियाणं कण्हलेमाणं जाव तेऊलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पड्डिया वा महड्डिया वा १ गोयमा ! कण्डलेसेहितो एगिदियतिरिक्खजोणिएहितो नीललेसा महद्विया, नीललेसे-हिंतो तिरिक्खजो णाहिनो काउलेसा महिंदया, काउलेसेहिंतो तेउलेसा महिंदया, सञ्जपिहिदया एगेंदियतिरिक्यजोणिया कण्हलेम्सा, सञ्जमहिदया तेऊलेसा। एवं पुढ़िबकाइयाण वि । एवं एएणं अभिलावेणं जहेव लेम्साओ भावियाओ तहेव नेयल्वं जाव चर्डारेदिया। पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं संमुच्छिमाणं गब्भवक्कंतियाण य सन्वेसि भाणियव्वं जाव अप्पड्डिया वेमाणिया देवा तेऊलेसा, सञ्चमहिंद्रया वेमाणिया सुकलेसा। केई भणंति-चउवीसं दण्डण्णं इडी भाणियव्या।

-- doalo d 60 1 A 5 1 A 53 -54 1 do 885

एएसि णं भंते ! दीवकुमाराणं कष्डठेस्साणं जाव तेऽक्रेस्साण य कयरे कयरे-हिंतो अप्पिड्डिया वा महड्डिया वा ? गोयमा ! कष्डठेस्साहिंतो नीठकेस्सा महि-ड्डिया जाव संव्यमहड्डिया तेऽकेस्सा।××× उद्दिकुमाराणं ××× एवं चेव । एवं दिसाकुमारा वि। एवं यणियकुमारा वि।

— भग॰ श १६ | **उ ११-१४ | ५० ७५३** 

एएसि णं अंते ! एर्गिदियाणं कष्ट्लेस्साणं इहिड्ठ जहेव दीबकुभाराणं । नाग-कुमारा णं भंते ! सन्वे सम्राहारा जहां सोलसमसए दीबकुमान्द्रेसए तहेव निरव-सेसं भाणियळं जाव इडडी ।

सुवष्णकुमारा णं अंते ! xxx एवं चेव । विक्ञुकुमारा णं अंते ! xxx एवं चेव । वाउकुमारा णं अंते ! xxx एवं चेव । अभिकुमारा णं अंते ! xxx एवं चेव ।

-- मग० श १७ | उ १२-१७ | पृ० ७६१

हण्णतेस्यी जीव से जीवनेस्यी जीव सहास्यृद्धि बाला होता है, नीवनेस्यी जीव से कापोतनेस्यी जीव सहास्यृद्धि बाला होता है। कापोतनेस्यी जीव से तेजोनेस्यी जीव सहास्यृद्धि बाला, देजोनेस्यी जीव से पद्सनेस्यी जीव महास्यृद्धि बाला तथा पद्सनेस्यी जीव से ग्रुक्तनेस्यी जीव महास्यृद्धि बाला होता है। सबसे अल्पस्यृद्धि बाला कृष्णतेस्यी जीवतथा सबसे महास्यृद्धि बाला ग्रुक्तनेस्यी जीव होता है।

कृष्णतेशी नारकी से नीललेशी नारकी महास्यदि बाला तथा नीललेशी नारकी से काषोतलेशी नारकी महास्यदि बाला होता है। कृष्णलेशी नारकी सबसे अल्यस्यदि बाला तथा काषोतलेशी नारकी सबसे महास्यदि बाला होता है।

कृष्णलेशी यावत् शुक्ललेशी तिर्वचयोनिक जीवों में अल्यकृद्धि तथा महाऋदि के सम्बन्ध में वैसा ही कहना जैसा जीधिक जीवों के सम्बन्ध में कहा गया है।

कृष्णतेशी एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव ने नीततेशी एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव महाझ्दि वाला, नीलतेशी एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव से कागोततेशी एकेन्द्रिय तिर्यच-योनिक जीव महाऋदि वाला तथा कागोततेशी एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव से तेजोतेशी एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव महाऋदि वाला होता है। कृष्णतेशी एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव सबसे अस्पऋदि वाला तथा तेजीतेशी एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव सबसे महाऋदि बाला होता है।

इसी प्रकार पृथ्वीकायिक जीवों के सम्बन्ध में कहना । इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों तक कहना परन्तु जिसके जितनी लेर्या हो जतनी लेर्या में अल्पकृद्धि महाऋदि पर कहना ।

पंचेत्रिय तिर्यंच, पर्चेद्रिय तिर्यंच स्त्री, संपूर्ण्यम तथा गर्मज सब जीवों में अस्त्रमृद्धि महामृद्धि पद कहना। यावत् तेजीलेशी वैमानिक सबसे अस्त्रमृद्धि वाले तथा शुक्लालेशी वैमानिक तबसे महामृद्धियाले होते हैं। कोई आचार्य कहते हैं कि मृद्धि के आलायक चीवीस दण्डकों में ही कहने चाहिए। ज्योतियी देवों में केवल एक तेजोलेस्या होने के कारच इलनात्मक मस्त नहीं बनता है।

कृष्णलेशी द्वीपकुमार से नीललेशी द्वीपकुमार महाश्चरिदाला, नीललेशी द्वीपकुमार से कापोवलेशी द्वीपकुमार महाश्चरिदाला, कापोवलेशी द्वीपकुमार से तेजीलेशी द्वीपकुमार महाश्चरिदाला होता है। कृष्णलेशी द्वीपकुमार मनसे अल्पश्चरिदाला तथा तेजीलेशी द्वीप-कुमार सबसे महाश्चरिदाला होता है।

इसी प्रकार उदिशिक्षमार, दिशाकुमार, स्तिनितकुमार, नागकुमार, सुवर्णकुमार, विज्ञून, कुमार, बायुकुमार तथा अध्निकुमार के विषय में वैमा ही कहना, जैता द्वीपकुमार के विषय मैं कहा।

### '८१ सलेशी जीव और बोधि:--

सम्मह सणरत्ता, अनियाणा सुक्कलेससोगाडा। इय जे मरीते जीवा, तेसि सुलहा भवे बोही॥ मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा कण्हलेससोगाडा। इय जे मरीते जीवा, तेसि पुण दुख्हा बोही॥

—उत्त∘ अ३६। गा२५७, ५८। पु०१०६

सम्परर्शन में अनुरक्त, निरान रहित, शुक्ललेरया में अवगाद होकर जो जीव मरते हैं वे परमव में सुलभवोधि होते हैं।

मिध्यादर्शन में रन, निदान सहित, कृष्णलेखा में अवगाद होकर जो जीव मस्ते हैं वे परमव में दुर्लमवीधि होते हैं।

### ·८२ सलेशी जीव और समवसरण :---

'८२'१ सलेशी जीव और मतवाद ( दर्शन ) : --

सलेस्सा णं भंते ! जीवा कि किरियाबाई० पुच्छा ? गोयमा ! किरियाबाई बि, अकिरियाबाई बि, अन्नाणियबाई वि, वेण्डयबाई वि । एवं जाव सक्लेस्सा ।

अलेस्सा णं भंते ! जीवा॰ पुच्छा १ गोयमा ! किरियावाई । नो अकिरियावाई नो अल्लाणियवाई, नो वेण्डयवाई ।

सलेस्सा गं भते ! नेरह्या कि किरियाबाई० ? एवं नेव । एवं जाव काऊ-लेस्सा । ××× नवरं जं अख्यि तं भाणियव्यं सेसं न भन्नंति । जहा नेरह्या एवं जाव यणियकुमारा । युद्धिकाइया गं भंते ! कि किरियाबाई० पुच्छा ? गोयमा ! नो किरियाबाई, अकिरियाबाई वि, अन्नाणियबाई वि, नो नेणहयबाई। एवं युद्धिकाइयागं जं अख्यि तत्य सञ्बल्ध वि एयाई हो मजिभक्षाई समोसरणाई जाव अणागारोबक्ता वि । एवं जाब चर्जारिदयाणं । सव्यद्वाणेसु एयाइं चेव मिन्सिक्ष-गाइं रो समोसरणाइं xxx पंजिदियतिरिक्सजोणिया जहा जीवा । नवरं जं श्रत्यि तं भाणियव्यं। मणुस्सा जहा जीवा तहेव निरवसेसं । वाणमंतर-जोइसिय-वेमा-णिया जहा असरकमारा ।

— भग० श ३० । उ १ । प्र ३, ४, ८, ६ । पृ० ६०५-६०६

द्रश्तेन की अपेक्षा से जीव, समाम में, चार मतवादों में विभक्त हैं, यथा — क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी तथा विनयवादी । इन मतवादों के सम्बन्ध में विदेश जानकारी हेत आया॰ अरा वरा जरा सा की टीका देखें।

मलेरी जीव कियाबादी भी, अकियाबादी भी, अशानवादी भी तथा विनयबादी भी होते हैं। कुम्पलेरोी यावत् शुक्ललेरोी जीव चारों मतबादवाले होते हैं। अलेरी जीव केवल कियाबादी होते हैं।

सलेशी नारकी भी चारों मतवादवाले होते हैं। कृष्यलेशी, भीललेशी तथा कापोत-लेशी नारकी भी चारों मतवादवाले होते हैं। मलेशी अमुरकुवार यावत् स्तनितकुमार चारों मतवादवाले होते हैं।

सकेशी पृथ्वीकायिक जीव अक्रियावादी तथा अञ्चानवादी होते हैं। इसी प्रकार यावन् सकेशी चद्वारिन्द्रय जीव अक्रियावादी तथा अञ्चानवादी होते हैं।

सत्तेशी पंचेन्द्रिय वियंच योनिवाले जीव चारों मतबादवाले होते हैं। मलेशी ममुष्य भी चारों मतबाद बाले हैं। अतेशी ममुष्य केवल किवाबारी होते हैं। मलेशी बानव्यंतर, ज्योतियी तथा वैमानिक देव भी चारों मतबादवाले होते हैं।

जिसके जितनी लेश्याएं हो अतने विवेचन करने।

'पर'र सलेशी जीव के मतवाद ( दर्शन ) की अपेक्षा आयु का बंध :---

किरियाबाइ णं भें ते ! जीवा कि नेरहयाउथं पकरेति, तिरिक्खजोणियाउथं पकरेति, मणुस्साउथं पकरेति, देवाउथं पकरेति, गोथमा ! नो नेरहयाउथं पकरेति, नो तिरिक्खजोणियाउथं पकरेति, मणुस्साउथं वि पकरेति, देवाउथं वि

जड़ देवाउयं पकरेंति कि अवणवासिदेवाउयं पकरेंति, जाव वेमाणियदेवाउयं पकरेंति, गोयमा! नो अवणवासीदेवाउयं पकरेंति, नो वाणमंतरदेवाउयं पकरेंति, नो जोइसियदेवाउयं पकरेंति, वेमाणियदेवाउयं पकरेंति। अकिरियावाई णं भंते! जीवा कि नेरहयाउयं पकरेंति, तिरिक्ख० पुच्छा १ गोयमा! नेरहयाउयं प पकरेंति, जाव देवाउयं वि पकरेंति, जाव देवाउयं वि पकरेंति, जाव देवाउयं वि पकरेंति,

संक्रिसा णं भंते ! जीवा किरियाबाई कि नेरहवावर्य पर्कोति॰ पुच्छा ? गोयमा ! नो नेरहवावर्य॰ एवं जहेब जीवा तहेब सलेस्सा वि चर्डाह वि समोसरणेहिं भाणियच्या ! अलेस्सा र्ण भंते । जीवा किरियाबाई कि नेरहवाडवं० पुच्छा १ गोयमा ! नो नेरहवाडवं पकरेइ, नो तिरिक्वजोणियाउवं पकरेइ, नो मणुस्साडवं पकरेइ, नो देवाउवं पकरेड (रंति) ।

— भग० श ३० । च १ । प्र १० से १७ । प्र० ६०६-६०७

सलेशी कियाबादी जीव नरकायु नथा विश्वायु नहीं वॉषवे हैं। वे मनुष्पायु वधा देवायु वॉधवे हैं। देवायु में भी वे लियं वैमानिक देवो की आयु वॉधवे हैं। सलेशी अफ्रिया-वादी जीव नरकायु, वियंवायु, मनुष्पायु वधा देवायु चारो प्रकार की आयु वॉधवे हैं। इसी प्रकार सलेशी अकानवादी वधा सलेशी विमानवादी भी चारों प्रकार की आयु वॉधवे हैं। इसी प्रकार सलेशी अकानवादी जीव केवल मनुष्पायु वॉधवे हैं। इष्णलेशी कियावादी, अकानवादी वधा विनयवादी चारों प्रकार की आयु वॉधवे हैं। जेललेशी वधा कांपोवलेशी कियावादी जीव केवल मनुष्पायु वॉधवे हैं। नोललेशी वधा कांपोवलेशी कियावादी जीव केवल मनुष्पायु वॉधवे हैं। नोललेशी वधा कांपोवलेशी कियावादी जीव केवल मनुष्पायु वंधवे हैं। नेललेशी वधा कांपोवलेशी कियावादी जीव केवल मनुष्पायु वंधवे हैं। नेललेशी तथा कांपोवलेशी कियावादी जीव केवल मनुष्पायु वंधवे हैं। वेशोलेशी कियावादी जीव नरकायु नां वंधवे, हिं। वेशोलेशी कियावादी जीव नरकायु नां वंधवे, वियंवायु, मनुष्पायु वधा देवायु वॉधवे हैं। वेशोलेशी अकानवादी जीव नरकायु नां वंधवे, वियंवायु, मनुष्पायु वधा देवायु वॉधवे हैं। वेशोलेशी अकानवादी विया जित्रवादी मी नरकायु नहीं वॉधवे, तियंचायु, मनुष्पायु वधा देवायु वॉधवे हैं। कोशिशी अकानवादी विया वियावादी के सम्वन्ध में केवल का कहा वैचा ही पद्मलेशी और सुक्ललेशी चारों मनवादियों के सम्बन्ध में कहा। अवेश कहा वेशावी वीच चारों में से कोई आयु नरी वीचहें। बलेशी केवल कियावादी होते हैं।

सलेस्सा णं भंते ! नेरह्या किरियाबाई कि नेरह्याउर्थ० ? एवं सख्वे वि नेरह्या जे किरियाबाई ते मणुस्साउर्थ एमं पकरेड, जे अकिरियाबाई, अन्नाणियबाई, बेणहयबाहूं ते सब्बहाणेसु वि नो नेरहपावयं पकरेड, तिरिक्खजोणियावयं वि पकरेड, मणुस्सावयं वि पकरेड, नो देवावयं पकरेड। ××× एवं जाव थणियकुमारा जहेब नेरहपा।

अकिरियाबाई णं भंते ! पुढविकाइया० पुच्छा १ गोयमा ! नो नेरहयाउयं पक-रेड, तिरिक्खजोणियाउयं पकरेड, मणुस्साउयं पकरेड, नो देवाउयं पकरेड। एवं अत्नाणियवाई वि । सलेस्सा णं भंते० ! एवं जं जं पदं अत्थि पढिवकाइयाणं तरिं तर्हि मिडिसमेस दोस समीसरणेस एवं चेव दविह आउयं पकरेड । नवरं तेऊलेस्साए न कि वि पकरेड । एवं आउक्काइयाण वि, एवं वणस्सइकाइयाण वि । तेडकाइया, बाउकाइया सव्बद्धाणेस मज्जिसेस दोस समोसरणेस नो नेरइयाउचं पकरेइ, तिरिक्खजोणियाउयं पकरेइ, नो मणुस्साउयं पकरेइ, नो देवाउयं पकरेइ। वेइंदिय-तेइंडियचर्डारंडियाणं जहा पढविकाइयाणं × × ×। किरियावाई णं भंते! पंचिदियतिरिक्खजोणिया कि नेरहयाउथं पकरेह० पुच्छा ? गीयमा ! जहा मण-पञ्जवनाणी अकिरियाबाई, अन्नाणियवाई, वेणइयवाई य चउन्विहं वि पकरेइ। जहां ओहिया तहा सलेस्सा वि । कण्डलेस्सा में अंते । किरियावाई पींचिरिय-तिरुक्खजोणिया कि नेर्ड्याउवं० पुच्छा १ गोयमा ! नो नेर्ड्याउवं पकरेड़, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेडः नो मणस्माउयं पकरेडः नो देवाउयं पकरेडः। अकिरिया-बाई. अन्नाणियवाई, वेणड्यवाई चउठ्विहं वि पकरेड । जहां कण्हलेस्सा एवं नील-हेम्सा वि. काउलेम्सा वि. तेउलेम्सा जहा मलेम्सा । नवरं अकिरियावाई, अस्ताणि-यबाई, वेणइयबाई य नो नेरहयाउयं पकरेड, तिरिक्खजोणियाउयं वि पकरेड. मणुस्साउयं वि पकरेड, देवाउयं वि पकरेड । एवं पम्हलेसा वि. एवं सक्कलेस्सा वि भाणियव्या । ××× जहा पंचिदियतिरिक्तजोणियाणं बत्तव्यया भणिया एवं मणुस्साण वि ( बत्तव्वया ) भाणियव्वा × × × अलेम्सा केवलनाणी अवेदगा अकसाई अजोगी य एए एगं वि आउयं न परुरेड । जहा ओहिया जीवा सेसं तं चेव । बाणमंतरजोशसियवेशाणिया जहा असरकुमारा ।

—मग० श ३०। उ१। प्र २५ से २६। प्र० ६०७-६०⊏

सत्तेशी क्रियावादी नारकी सब केवल मनुष्यायु बाँधते हैं तथा अकियावादी, अञ्चान-बादी तथा विनयवादी नारकी सभी स्थानों में नरकायु तथा देवायु नहीं बाँधते हैं, तिर्वचायु तथा मनुष्यायु बाँधते हैं। नारकी की तरह सलेशी असुरकुमार यावत् स्तनितकुमार मबन-बाती देव जो क्रियावादी हैं वे केवल एक मनुष्यायु का बंधन करते हैं तथा जो अक्रियावादी, भक्षानवादी तथा विनयवादी हैं वे तिर्वचायु तथा मनुष्यायु का बंधन करते हैं। सलैसी पृष्यीकायिक यो विकासारी तथा वकानवादी होते हैं वे विवेचायु तथा मनुष्यायु वॉधते हैं; तरकायु तथा देवायु नहीं बॉधते हैं। कृष्य-नोस-कापोतलेसी पृथ्यी-कापिकों के सम्बन्ध में ऐसा ही कहना। वेवोलेसी पृथ्यीकायिक किसी भी आयु का बंधन नहीं करते हैं। पृथ्यीकायिक जीवों के सम्बन्ध में जानना।

सलेयी अभ्निकायिक तथा बायुकायिक जीव अक्रियावादी तथा अञ्चानवादी ही होते हैं तथा सर्वे स्थानों में केवल तिर्यचायु वॉधते हैं।

पृथ्वीकायिक जीवों की तरह द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में जानना ।

क्रियावादी सलेशी तिर्थन पंचेद्रिय जीन मनःपर्यन जानी जी तरह चेन्नत देनायु नौंधते हैं तथा देनायु में भी नेनन नैमानिक देनो नी आयु नौंधते हैं। अक्रियावादी, अज्ञानवादी तथा विनयवादी सलेशी पंचेद्रिय तिर्यन चारो ही प्रकार की आयु वाँधते हैं। कुम्णलेशी क्रियावादी संवेद्रिय तिर्यन चारो हो प्रकार की आयु वाँधते हैं। कुम्णलेशी क्रियावादी संवेद्रिय तिर्यन चारो हो प्रकार की आयु बांधते हैं। जैना कुम्णलेशी पंचेद्रिय तिर्यन चारो ही प्रकार की आयु बांधते हैं। जैना कुम्णलेशी पंचेद्रिय तिर्यन में सम्मन्य में कहा, कियावादी तेजीलेशी तिर्यन पंचेद्रिय करानवादी तथा कियावादी तेजीलेशी तिर्यन पंचेद्रिय के तरह केनल नैमानिक देशो की आयु बाँधते हैं। अक्रियावादी, अज्ञानवादी तथा विनयवादी तेजीलेशी तिर्यन पंचेद्रिय त्रियन पंचेद्रिय क्रियन पंचेद्रिय तरह केनल नैमानिक देशो की आयु बाँधते हैं। अक्रियावादी, अज्ञानवादी तथा विनयवादी तेजीलेशी तिर्यन पंचेद्रिय तरकायु नहीं बाँधते हैं। परन्तेशी तथा ग्रुक्तलेशी पंचेद्रिय तिर्यन के सम्मन्य में बैदी तेजोलेशी तिर्यन पंचेद्रिय कियावादी क्षा ग्रुक्तलेशी पंचेद्रिय तिर्यन के सम्मन्य में बैदी तेजोलेशी तिर्यन पंचेद्रिय के सम्मन्य में कहा, नेया ही कहना।

जिस प्रकार सतेशी यावत् शुक्ततेशी पंचेद्रिय विर्यंच के सम्बन्ध में कहा गया है बैना ही सतेशी यावत् शुक्ततेशी मनुष्य के सम्बन्ध में भी कहना । अतेशी मनुष्य किसी भी प्रकार की आय नहीं वीधते हैं।

वाणव्यंतर-ज्योतिषी वैमानिक देवो के सम्बन्ध में बैठा ही कहना जैसा असुरक्षमार देवों के सम्बन्ध में कहा गया है। जिसमें जितनी लेश्या हो उतनी लेश्या का विवेचन करना।

'८२'३ मलेशी जीव और मतवाद की अपेक्षा से भवसिद्धिकता-अभवसिद्धिकता :--

सलेस्सा र्ण अंते ! जीबा किरियाबाई कि भवसिद्धिया पुन्छा ? गोयमा ! भव-सिद्धिया, नो अभवसिद्धिया । सलेस्सा र्ण अंते ! जीवा अकिरियाबाई कि भव-सिद्धिया पुन्छा ? गोयमा ! भवसिद्धिया वि अभवसिद्धिया वि । एवं अन्ताणियबाई षि, बेणइयबाई वि। जहा सलेस्सा एवं जाब सुक्कलेस्सा। अलेस्सा णं अंते! जीवा किरियाबाई कि भवसिद्धिया पुन्छा? गोयमा! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया। × × × एवं नेरह्या वि भाणियव्या नवरं नायव्यं जं अस्य, एवं असुरकुमारा वि जाब वणियकुमारा, पुदबिक्काइया सम्बद्धाणेसु वि मिन्निक्लेसु होसु वि समीसरणेसु भवसिद्धिया वि अभवसिद्धिया वि एवं जाब वणस्सङकाइया, वेहं दियतेहं दियचव-रिरिया एवं चेव नवरं सम्भन्ते ओहिनाणे आभिणिबोहियनाणे सुयनाणे एएसु चेव होसु मिन्निम्नेसु समीसरणेसु भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया, सेसं तं चेव, पंचिद्दिया विरक्तवोणिया जहां नेरहमाणिया जहां अस्तकारा।

— भग० श ३०। उ१। प्र ३२ से ३४। उ० ६०⊏-६

क्रियाबादी सलेशी जीव भविताबिक होते हैं, अभविताबिक नहीं होते हैं। अक्रिया-बादी, अक्षानबादी तथा विनयवादी जलेशी जीव भविताबिक भी होते हैं, अभविताबिक भी होते हैं। हुम्मलेशी यावन, शुक्ललेशी जीवों के सम्बन्ध में बैबा ही कहना जैसा मलेशी जीवों के सम्बन्ध में कहा है। कियाबादी अलेशी जीव भविताबिक होते हैं, अभविताबिक नहीं होते हैं।

सलेशी यावत् काषोतलेशी नारकी के सम्बन्ध में वैसा ही कहना जैना सलेशी जीव के सम्बन्ध में कहा है। स्प्रीप्रकार सलेशी यावत् तेजोलेशी असुरकुमार यावत् स्तिनतकुमार के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कहना।

पृथ्वीकायिक यावत् चहरिन्द्रिय के सर्वजेश्या स्थानों में मध्य के दो समयसरणों में भवतिद्धिक भी होते हैं, अभवतिद्धिक भी होते हैं।

सलेशी यावत् शुक्तलेशी तिर्येच पंचेन्द्रिय के सम्मन्थ में वैसा ही कहना जैसा नारकी के सम्मन्थ में कहा है।

कियाबारी मलेशी यावत् शुक्ललेशी तथा अलेशी मनुष्य भविमिद्धक होते हैं, अभव-चिद्धिक नहीं होते हैं। अकियाबारी, अज्ञानवारी तथा विनयवारी मलेशी यावत् शुक्ललेशी मनुष्य भविचिद्धक भी होते हैं, अभविचिद्धक भी होते हैं।

वानव्यंतर-च्योतिपी-वैमानिक देवों के सम्बन्ध में बैमा ही कहना जैमा अझुरकुमार देवों के सम्बन्ध में कहा गया है। जिसमें जितनी लेश्या हो उतनी लेश्या का विवेचन करना।

'मर'Y सलेशी अनंतरोपपन्न यावत् अचरम जीव तथा मतवाद की अपेक्षा से वक्तव्यता :---

अर्णतरोववन्तगा णं भंते ! नेरहया कि किरियावाई० पुच्छा १ गोयमा ! किरियावाई वि जाव वेणश्यवाई वि । सल्टेस्सा णं भंते ! अर्णतरोववन्तगा नेरह्या कि किरियाबाई० १ एवं चेव, एवं जहेव पढ़सुरे से नेर्ड्याणं वत्तव्वया तहेव इह वि भाणियव्याः नवरं त्रं जस्स अत्वि अणंतरोबवन्नगणं नेर्ड्याणं नं तस्य भाणियव्यं, एवं सव्यजीवाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं अणंतरोबवन्नगणं त्रं जिह्नं अत्य नं तिह् भाणियव्यं ।

सलेस्ता णं अंते ! किरियाबाई अर्णतरोबबन्नगा नेरइया कि तेरइयाडयं पुच्छा ? गोयमा ! नो नेरइयाडयं पकरेड (रंति ) जाब नो देबाडयं पकरेड एवं जाब बेमाणिया ! एवं सत्यद्वाणेसु वि अर्णातरोबबन्नगा नेरइया न किंचि वि आउर्य पकरेड जाब अणागरोबबन्ति । एवं जाब बेमाणिया नवरं जं जस्स अस्थि तं तस्स भाणियन्नं ।

सलेस्सा णं अंते! किरिवाबाई अणंतरोबबन्नगा नेरह्या कि अवसिद्धिया अभवसिद्धिया। पांचमा! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया, एवं एएणं अभिकावेणं जहें व शोहए उद्दे सए नेरहवाणं बत्तव्वया भणिवा तहेंब इह वि भाणियव्या जाव अणागारोबउत्तति, एवं जाव वेमाणियाणं नवरं जंजस्म अलियं ता साणियव्यं, में से उन्तवणं ने किरियाबाई पुरुकपण्डित्या समाभिच्छाहिद्धा एए सच्चे अवसिद्धिया तो अभवसिद्धिया सि ।

परंपरोबवन्नगा णं भंते! नेरइया किं किरियाबाई॰ एवं जहेब ओहिओ वहें सओ तहेब परंपरोबवन्नग्सु वि नेरइयाईओ तहेब निरवसेसं भाणियम्बं, तहेब तियदंडगसंगहिओ।

एवं एएणं क्रमेणं जच्चेत्र बंधिसार वह समाणं परिवाडी सच्चेत्र इहं वि जाव अवरिमो उह सओ, नवरं अर्णतरा चत्तारि वि एक्कगमगा, परंपरा चत्तारि वि एक्कामएणं, एवं चरिमा वि, अवरिमा वि एवं चेत्र नवरं अलेम्सो केवली अजोगी व भन्नह । सेसं तहेत्र ।

-- भग० श ३०। उ २ से ११। प्र० ६०६-१०

सलेशी अनंतरोपपन्न नारकी चारो मतबाद बाले होते हैं। प्रथम उद्देशक ('प्र.'?) में नारकियों के मम्बन्ध में जैसी बक्तव्यता कही बैसी ही बक्तव्यता वहाँ भी कहनी। लेकिन अनंतरोपपन्न नारकियों में जिसमें जो सम्भव हो उसमें वह कहना। इसी प्रकार यावत् बैमानिक देव तक सब जीवों के सम्बन्ध में जानना। लेकिन अनंतरोपपन्न जीवों में जिसमें जो संभव हो उसमें वह कहना।

क्रियाबादी, अफियाबादी, अशानबादी तथा विनयबादी सलेशी अनंतरोपपन्न नारकी किसी भी प्रकार की आयु नहीं बाँधते हैं। इसी प्रकार यावत् वैमानिक देवों तक कहना। लेकिन जिकमें जो संभव हो उसमें वह कहना। कियाबादी मलेशी अनंतरोपपन्न नारकी भवसिद्धिक होते हैं, समवसिद्धिक नहीं होते हैं। इस प्रकार इस अभिनाए से लेकर जीधिक उद्देशक ( "८२१३) में नारिकयों के समन्य में बेसी नक्कपता कही देशी वक्तपता नहीं भी कहनी। इसी प्रकार यावत् वैमानिक देव तक जानना लेकिन जिसके वो संभव हो वह कहना। इस तक्षण से जो क्रियाबादी, सुक्त-प्रश्ली, सम्प्रसम्प्रधादाहि होते हैं वे समर्वार्थिक नहीं। जबरोप सब जीव भवसिद्धिक भी होते हैं, अभवसिद्धिक भी होते हैं।

सलेगी परंपरोपरन्न नास्की आदि (यावत् वैमानिक) जीवों के सम्बन्ध में जैसा औषिक उद्देशक में कहा बैसा ही तीनों स्ण्डकों (कियावादित्वादि, आयुवंस, मध्याम-, ध्यतादि) के सम्बन्ध में निरवशेष कहना।

इस प्रकार इसी क्रम से बंधक शतक (देखों '७४) में उद्देशकों की जो परिपाटी कही है उसी परिपाटी से यहाँ अचरम उद्देशक तक जानना । विशेषना यह है कि 'अनन्तर' शब्द पटित चार उद्देशकों में तथा 'परंपर' पटित चार उद्देशकों में एक-सा गमक कहना । इसी प्रकार 'चरम' तथा 'अचरम' शब्द पटित उद्देशकों के सम्बन्ध में भी कहना लेकिन अचरम में अलेशी, केवली, अयोगी के सम्बन्ध में जुझ भी न कहना ।

### ·८३ सलेशी जीव और आहारकत्व-अनाहारकत्व :---

सलेस्से णं भंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए १ गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणाहारए, एवं जान वेमाणिए!

सलेस्सा णं भंते ! जीवा कि आहारगा अणाहारगा १ गोयमा ! जीवेगिदिय-बङ्जो तियभंगो, एवं कण्हलेस्सा वि नीललेस्सा वि काऊलेस्सा वि जीवेगिदियबङ्जो तियभंगो । तेऊलेस्साए पुढविआजवणस्साकाक्ष्याणं झन्भंगा, सेसाणं जीवाह्यो तिय-भंगो जेसि अल्बि तेऊलेस्सा, पन्हलेस्साए सुबलेस्साए य जीवाह्यो तियभंगो ।

अलेक्ष्मा जीवा मणुम्सा सिद्धाय एगत्तेण वि पुढुत्तेण विनो आहारगा अणाहारगा।

— पण्ण० प २८ | उ २ | स् ११ | पृ० ५०६-५१०

सलेशी कृष्णलेशी यावत् शुक्तलेशी जीव (एकवचन) कदाचित् ब्राहारक, कदाचित् अनाहारक होते हैं। इस प्रकार दंडक के सभी जीवों के विषय में जानना। जिसके जितनी लेश्या हो उतने पद कहने।

सलेरी जीव (बहुवचन)—औषिक तथा एकेन्द्रिय जीव में एक संग होता है, यथा—आहारक भी होते हैं, अनाहारक भी होते हैं। क्वोंकि ये दोनों प्रकार के जीव सदा अनेकों होते हैं। इनके निवाय अन्यों में तीन भंग होते हैं। यथा—(१) सर्व आहारक, (२) अनेक आहारक तथा एक अनाहारक, (३) अनेक आहारक, अनेक अनाहारक होते हैं। कुम्पतेशी, नीलतेशी तथा कांधोतनेशी जीव ( बहु-चचन ) को भी सलेशी जीव ( बहु-चचन ) की तरह जानना। वेशोतेशी पृथ्वीकाधिक, अप्कारिक तथा वनस्यतिकाधिक जीव ( बहु-चचन ) में ख: भंग होते हैं। यथा—(१) मर्व आहारक, (२) सर्व अनाहारक, (३) एक आहारक तथा एक अनाहारक, (४) अनेक आहारक तथा एक अनाहारक, (४) जनेक आहारक तथा एक अनाहारक, (६) जनेक आहारक तथा एक अनाहारक, (६) जनेक आहारक तथा अनेक अनाहारक। अवशेष तेगोतेशी जीव ( बहुचचन) के तीन भंग जानना। यद्मवीशी, गुक्नतेशी जीवो—जीधिक जीव, तीयंच यंचेन्त्रिय, मनुष्य, बैमानिक देवों में तीन भंग जानना।

अलेशी जीव, अलेशी मनुष्य, बलेशी सिद्ध (एकवचन तथा बहुवचन)आहारक नहीं हैं, अनाहारक होते हैं।

## '८४ सलेशी जीव के मेद:---

'८४'१ दो भेद:--

सलेसे णं भंते । सलेस्सेत्त पुण्डा ? गोयमा ! सलेस्से दुविहे पन्नत्ते । तं-जहां — आणाइए वा अपञ्जवसिए, अणाइए वा सपञ्जवसिए ।

—पण्ण० प १८ | द्वा ८ | सू ह । पृ० ४५६

सक्तेश्री जीव मलेशीत्व की अपेक्षा से दी प्रकार के होते हैं—(१) अनादि अपर्यविस्ति, तथा (२) अनादि सपर्यविस्ति ।

'८४'२ छ: मेद:--

कृष्वतेश्या की अपेक्षा मलेशी जीव के छ: मेद भी होते हैं। यथा — कृष्णतेशी, नील-लेशी, कापोतलेशी, वेजोलेशी, पदमलेशी तथा शुक्तलेशी।

## ·८५ सलेशी क्षुद्रयुग्म जीव :---

[ युक्त राज्य से टीकाकार अभवदेव सूरि ने 'राशि' अर्थ लिया है — 'युक्तराज्येन राशयो विवक्तियाः'। राशि की समता-विवसता की अपेक्षा युक्त चार प्रकार का होता है, यथा— कृतयुक्त, क्योज, द्वापरयुक्त तथा कल्योज। जिल राशि में चार का भाग देने ते शेष चार बचे उस राशि को कृतपुरम कहते हैं ; जिस राशि में चार का भाग देने से तीन बचे उसको भ्योज कहते हैं ; जिस राशि में चार का भाग देने से दो बचे उसको द्वापरपुरम कहते हैं तथा जिस राशि में चार का भाग देने से एक बचे उसको कल्योज कहते हैं।

अन्य अपेक्षा से मगवती सूत्र में तीन प्रकार के युम्मी का विवेचन है, यद्या—सूद्रयुम्म, (श ३१, ३२), महायुम्म (श ३५ से ४०) तथा राशियुम्म (श ४१)। सामान्यतः कोटी संख्या वाली राशि की झृद्रयुम्म कहा जा तकता है। इसमें एक से लेकर असंख्यात तक की संख्या निहित है। महायुम्म सृहद् संख्या वाली राशि का धोतक है तथा इसमें पाँच से लेकर अनंत तक की संख्या निहित है तथा इसमें मानना के समय और संख्या दोनों के आधार पर राशि का निर्धारण होता है। राशियुम्म इन रोनो को सम्मितिक करती हुई संख्या होनी चाहिए तथा इसमें एक से लेकर अनंत तक की संख्या निहित है।

झूद्रपुम में केवल नारकी जीवों का अहारह पदी से विवेचन है। महायुम्म में इन्द्रियों के आधार पर सर्वे जीवों (एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय) का तैतील पदो से विवेचन है। राशि-युम्म में जीव अंडक के कम से जीवों का तेरह पदों से विवेचन है।

इस प्रकरण में शुद्रथुमराशि नारकी जीवों का नौ उपपात के तथा नौ उद्वर्तन (सरण) के परो से विवेचन किया गया है; तथा विक्तृत विवेचन कीपिक श्चर्रकृतपुरम नारकी के पर में है। अक्शेप तीन युस्मों में इसकी सुलावण है तथा जहाँ भिन्नता है वहाँ भिन्नता बतलाई गई है। इसमें भग• रा २५। उ ८ की भी सुलावण है।

(१) कहाँ से उपपात, (२) एक समय में कितने का उपपात, (३) किस मकार से उपपात, (४) उपपात की गति की शीमता, (५) परमव-आयु के यंत्र का कारण, (६) परमव-मति का कारण, (७) आत्मऋदि या परऋदि से उपपात, (८) आत्मऋमें या परऋदि से उपपात, (६) आत्मऋमी या परम्रयोग से उपपात।

इम प्रकार उद्दर्तन ( मरण ) के भी उपर्युक्त नौ अभिलाप समकने।

औषिक, भवितिकिक, अभवितिकिक, समर्राष्ट्र, सिध्याद्यांच्य, सम्प्रिक्षक, शुक्वपाक्षिक नारकी जीवों का चार खुद्रयुष्मी से तथा चार-चार उद्देशक से विवेचन किया गया है। हमने यहाँ पर लेक्या विशेषण सहित पाठों का संकलन किया है।

'८५'१ सलेशी क्षुद्रयुग्म नारकी का उपपात :--

कष्ट्रहेस्मखुट्डागकडजुम्मनेरख्या ण संते! कञ्जो उववञ्जति । १ एवं चेव जहा ओहियगमो जाव नो परप्यओगेण उववञ्जति। नवर उववाओ जहा वक्कतीए। धूमप्यभापुतविनेरह्या णं सेसं तं चेव (तहैव)। धूमप्यभापुतविकष्ट्रहेस्सखुड्मस्कर्ट- कुम्मनेरह्वा णं भंते ! कञ्जो ज्ववञ्जिति १ एवं चेव निरवसेसं, एवं तमाए वि, अहेसत्तमाए वि। नवरं उववाओ सज्बरच जहा वक्कंतीए। कर्क्ट्रस्सलुङ्गागतेओग-नेरह्या णं भंते ! कञ्जो ज्ववञ्जेति० १ एवं चेव, नवरं तिन्नि वा सत्त वा एकारस वा पन्नरस वा संकेष्ठ्या वा असंख्या वा. सेसं तं चेव । एवं जाव अहेसतमाए वि। कर्क्ट्रस्सलुङ्गागदावरजुम्मनेरह्या णं भंते । कञो ज्ववञ्जेति० १ एवं चेव । नवरं हो वा छ वा दस वा शेवस वा. सेसं तं चेव, (एवं) भूमप्पभाए वि जाव अहेसतमाए । क्क्ट्रस्सलुङ्गागकेटिओगनेरह्या णं भंते । कञो ज्ववञ्जेति० १ एवं चेव । नवरं एक्को वा पंच वा नव वा तेरस वा संखेऽजा वा असंखेऽजा वा, सेसं तं चेव । एवं भूमप्पभाए वि, तमाए वि. अहेसत्तमाए वि।

नीव्हेस्सलुद्दागकडजुम्माने स्वया णं भंते ! कश्रो उववज्ज्ञंति० १ एवं जहेव कश्र्हेस्सलुद्दागकडजुम्मा । नवरं उववाश्रो जो वालुवप्पमाए, सेसं तं वेव । वालुवप्पमापुद्रविनीव्हेस्सलुद्दागकडजुम्मोनस्या एवं चेव, एवं पंकप्पमाए वि, एवं धूमप्पमाप् वि । एवं वउसु वि जुम्मेसु । नवरं परिमाणं जाणियव्वं । परिमाणं जहा कण्डलेस्सवद्देसए । सेसं तद्देव ।

काउन्टेस्सलुद्गानकडलुस्मनेरह्या नं भंते ! कओ उववडजंति० ? एवं जहेव कण्हनेस्सलुद्गानकडलुस्मनेरह्या नवरं उववाओ जो रयणप्यभाए, सेसं तं चेव । रयणप्यभापुद्धविकाउन्टेस्सलुद्गानकडलुस्मनेरह्या नं भंते ! कओ उववडजंति० ? एवं चेव । एवं सक्करप्यभाए वि, एवं वालुयप्यभाए वि । एवं चवसु वि लुम्मेसु । नवरं परिमाणं जाणियव्यं, परिमाणं जहा कण्हनेस्सवहेसए, सेसं तं चेव ।

— भग॰ श ३१। उ२ से ४। पृ० **६१**१-१२

कुष्णलेशी क्षुद्रकृतयुग्म नारकी का जयपात प्रजापना सूत्र के व्युक्तांतियर से जानना। वे एक तमय में चार अथवा आठ अथवा बारह अथवा तोलह अथवा संस्थात अथवा अर्तक्षयात उत्पन्न होते हैं तथा के तित पर से जहानामए पवए ×× जाव नो परप्यशोगेणं जववक्जीत (भगव श २५। उ ८) से जानना। पूमप्रमा एथी, तमग्रमा एथी तथा तमतमाप्रमा १४भी के कुष्णलेशी सुदृक्तयुग्म नारकी के सम्बन्ध में कहाँ से उत्पन्न सुप्त में कितने उत्पन्न तथा कित प्रकार उत्पन्न वादि नौ परों के मम्बन्ध में ऐसा ही कहना परन्तु उपपात वर्षत्र प्रजापना के व्युक्तांतियर के अनुसार कहना।

कृष्णलेशी क्षुद्रव्योज नारकी के सम्बन्ध में नी पदी में ऐसा ही कहना ; परन्तु एक समय में तीन अधवा सात अधवा स्थारह अधवा पन्द्रह अधवा संस्थात अधवा असंख्यात उरपन्न होते हैं। पूनप्रभा, तमप्रमा, तमतमाप्रभा पृथ्वी के कृष्णलेशी झूड्रथोज नारकी के विषय में भी इसी प्रकार जानना।

इध्यत्तेरा सुद्रहापरवृक्ष नारकी के सम्बन्ध में नी पदों में ऐसा ही कहना परन्तु एक समय में दो अववा इ: अथना दस अथवा चौरह अथवा संस्थात अथवा असंस्थात अत्यन्त होते हैं। भूमप्रमा यावत् तमतमाप्रभा पृथ्वी के इध्यत्तेशी सुद्रहापरकृष्म नारकी के विषय में ऐसा ही बहुता।

कृष्णलेशी शुद्रकल्योज नारकी के सम्बन्ध में नौ परों में ऐमा ही कहना परन्तु एक समय मेंए क अथवा पाँच अथवा नौ अथवा तेरह अथवा संस्थात अथवा असंस्थात उरयन्न होते हैं। इसी प्रकार धूमप्रभा, तमप्रभा, तमतमाप्रभा पृथ्वी के कृष्णलेशी सूद्र-कर्णाजयम नारकी के सम्बन्ध में कहना।

नीललेशी क्षुत्रकृतवुम्म नारकी के सम्बन्ध में जैमा कृष्णलेशी सृद्रकृतवुम्म नारकी के चहे राक में कहा बैसा ही कहना, लेकिन उपरात बालुकाप्रमा में जैमा हो बैसा कहना। बालुकाप्रमा पृथ्वी के नीललेशी सृद्रकृतवुम्म नारकी के सम्बन्ध में मी ऐसा ही कहना। इसी प्रकार वंकप्रमा तथा भूमममा पृथ्वी नीललेशी सृद्रकृतवुम्म नारकी के सम्बन्ध में जानना। परन्तु उपरात की भिन्नता जाननी। इसी प्रकार शकी दीनों वुम्मों में जानना। लेकिन परिमाण की भिन्नता कुण्णलेशी चहे सक से जाननी।

कापीततेशी सुद्रकृतयुम्म नारकी के सम्बन्ध में बैसा इ.फ्लेस्टी सुद्रकृतयुम्म नारकी के चहे राक में कहा थेशा ही कहना लेकिन उपपात स्वाप्तमा में बैसा हो बैसा ही कहना | रतनप्रमा एस्वी के कापीततेशी सुद्रहृतयुम्म नारकी के सम्बन्ध में भी पेशा ही कहना | इसी मकार चर्चराप्रमा तथा नासुकाश्रमा एध्वी के कापीततेशी सुद्रहृतयुम्म नारकी के सम्बन्ध में भी कहना परन्तु उपपात की भिन्नता जानती | इसी प्रकार बाकी तीनो युम्मों में जानना लेकिन परिमाण की भिन्नता इन्फ्लेशी उद्देशक से जानती |

कण्डलेस्समबसिद्धियसुद्दागकडन्तुम्मनेरहया णं भंते ! कन्नो ज्ववज्जांति० १ एवं जहेन ओहिओ कण्डलेस्सन्ह सओ तहेन निरनसेसं चउमु वि जुम्मेसु भाणियच्यो, जान अहेस्समपुडविकण्डलेस्स(भनसिद्धिय)खुङ्गागकल्जिगोनेरह्या णं भंते ! कन्नो ज्ववज्जांति० १ तहेन ।

नीळलेस्सभवसिद्धिया चउमु वि जुम्मेसु तहेव भाणियव्या जहा ओहिए नीळ-लेस्सउहे सए।

काञ्जेस्सभवसिद्धिया चञ्छा वि जुम्मेसु तहेव उववाएयव्या जहेव श्लोहए काञ्जेस्सङ्करेस्ए । जहा भवसिद्धिष्टाई चत्तारि उद्देसगा भणिया एवं अभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उद्देसगा भाणियञ्जा जाव काउल्लेस्सा उद्देसगा भाणियञ्जा जाव काउल्लेस्सा उद्देसगा भाणियञ्जा जाव काउल्लेस्सा उद्देसगा

एवं सम्मदिद्वीहि वि लेस्सासंजुत्तेहि चतारि उद्देसगा कायव्वा, नवरं सम्मदिद्वी पढमविद्रुएसु वि दोसु वि उद्देसएसु अहेसत्तमापुढवीए न उववाएयव्वो, सेसं नं चैव ।

मिन्छादिट्टीहि वि चत्तारि उद्देसगा कायव्वा जहा भवसिद्धियाणं।

एवं कण्डपिक्सपिहि वि ठेस्सासंजुत्तेहि चत्तारि उद्देसगा कायस्वा जहेव भव-सिद्धिपर्हि।

मुझ्यक्लिवर्गीहं गर्व चेव चत्तारि उहंसमा भाषियथ्या। जाव वाळ्यपभा-पुदक्षिकाञ्क्रेस्समुझ्यक्लियखुड्गगक्षिक्षोगनैरद्वया णं भंते! कश्रो उववञ्जीति० ? तहेव जाव नो परप्पयोगेण व्यवञ्जीत।

— भग० श ३१। उ६ से २८. पृ० ६१२

कृष्णलेशी भविधिक स्टक्कित्यम नारकी के मध्यन्य में जैमा जीधिक कृष्णलेशी चरेशक में कहा बैता ही निरक्शेष चारों दुम्मों में कहना। कृष्णलेशी भविधिक सुकूत-युम्म धूमप्रभा नारकी यावत् कृष्णलेशी भविधिक कह्योज तमतमाप्रभा नारकी तक नौ पदों में कृष्णलेशी औषिक उदेशक की तरह कहना।

नीललेगीमविनद्धिक के चारों युग्म उद्देशक वैसे ही कहने जैसे औषिक नीललेगी युग्म उद्देशक कहे।

कापोतलेशी भविधिक के चारों कुम्म उद्देशक वैसे ही कहने जैसे शीघक कापोत-लेशी युग्म उद्देशक कहे।

जैसे मवसिद्धिक के चार ट्रोशक कहे वैसे ही अभवसिद्धिक के चार ट्रेशक ( अधिक, कम्मलेशी, नीललेशी, काणेसलेशी) जानने।

इसी प्रकार समदृष्टि के लेश्या संयोग से चार उद्देशक जानने । लेकिन समदृष्टि के प्रथम-दिनीय उद्देशक में नमनमाण्या पानी में उपगत न कहना।

मिथ्याद्दिष्ट के भी लेक्या संयोग से चार उद्देशक भवनिद्धिक की तरह जानने।

इसी प्रकार कृष्णपाक्षिक के लेक्या संयोग से चार उद्देशक अवसिद्धिक की तरह कड़ने।

इसी प्रकार गुक्तपाक्षिक के भी चार उद्देशक कहने। यावत् वालुकाभमा पृथ्वी के कापोतनेशी शुक्तपाक्षिक क्षुत्रकल्योज नाशकी कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं वावत् परम्रभोग से उत्पन्न नहीं होते हैं—तक जानना। '८५'२ सलेशी शुद्रयुग्म नारकी का उद्दर्तनः—

खुड्डागकडजुम्मनेर्यया णं भंते ! अणंतरं उज्बहिता कहि गच्छेति, कहि उब-वज्जीति ? किं तेरदण्सु उववज्जीति ? तिरिक्खजोणिण्सु उववज्जीति० ? उज्बहणा जहा वक्कंतीए ।

ते णंभेते ! जीवा एगसमएणं देवदया उव्यहुँ ति ? गोयमा ! चतारि वा अठु वा बारस वा सोलस वा संखेळा वा असंखेठजा वा उव्यहुँ ति ।

ते गंभंते ! जीवा कहं उच्यहुंति ? गोयमा ! से जहा नामए पवए—एवं तहेंच । एवं सो चेव गमओ जाव आयप्पओगेणं उच्यहुंति, नो परप्पओगेणं उच्यहंति।

रयणप्यभापुदविल्हुगाकड० ? एवं रयणप्यभाए वि, एवं जाव अहेमसमाए (वि)। एवं खुश्गतेओगनुङ्गान्दावरज्ञुम्मखुङ्गगकिळओगा। नवरं परिमाणं जाणि-यव्यं, सेसं ते चेव।

कण्डलेम्सकडजुम्भनेरश्या - एवं एएणं क्रमेणं जहेव उववायसए आहावीसं उद्देसगा भाणिया तहेव उव्यट्टणासए वि अद्वावीसं उद्देसगा भाणियव्या निरवसेसा । नवरं 'उच्यट्र'ति' त्ति अभिलावो भाणियव्यो, सेसं ने चेव ।

.८५.१ में जैसे उपपात के रूप उद्देशक कहे उसी प्रकार उद्दर्शन के रूप उद्देशक कहने लेकिन उपपात के स्थान पर उद्दर्शन कहना।

### ·८६ सलेशी महायुग्म जीव:--

[ इस प्रकरण में महायुम्म राशि जीवो का विवेचन किया गया है। सहायुम्म राशि के सीलह सेर होते हैं, यथा—(१) कृतयुम्म कृतयुम्म, (२) कृतयुम्म च्योज, (१) कृतयुम्म हायप्यम, (१) कृतयुम्म क्योज, (१) च्योज व्योज, (७) ज्योज हायप्युम, (२) व्योज व्योज, (७) ज्योज हायप्युम, (२) व्योज व्योज, (७) ज्योज हायप्युम, (२) व्यापर्युम्म च्योज, (१२) हायप्युम हायप्यम, (२) हायप्युम्म च्योज, (१२) ह्यापर्युम, (१२) हायप्युम, (१२) ह्याप्युम, (१४) क्योज, (१४) क्योज ह्याप्युम, वापर्युम, वापर्युम,

चार घटाते-घटाते चार बाकी रहे बह कृतवृक्ष्म-कृतवृक्षम कहलाता है बयोकि घटानेवाले द्रष्य तथा समय की अपेक्षा दोनों रीति से कृतवृक्षम रूप हैं। सोलह की संख्या जघन्य कृतवृक्षम-कृतवृक्षम राशि रूप है। उनमें से प्रति समय चार घटाते-घटाते रोण में चार बचते हैं तथा घटाते-घटाते के समय भी चार होते हैं अथवा उन्तीत की संख्या में प्रति समय चार घटाते-घटाते रोण में तीत समय चार घटाते-घटाते रोण में तीन रोण रहते हैं तथा घटाने के समय चार सगते हैं। अतः १६ की संख्या जघन्य कृतवृक्ष्म स्थोज कहलाती है। इसी प्रकार अन्य भेद जान तेने चाहियें। ]

यहाँ पर महायुक्त राशि एकेन्द्रिय यावत् पंचेन्द्रिय जीवों का निम्मलिखित ३३ परों मे विचेचन किया गया है तथा विस्तृत विवेचन कृष्युक्त कृत्युक्त एकेन्द्रिय के पद में है, अवशेष महायुक्त पदों में इनकी भुलावण है तथा जहाँ मिननता है वहाँ मिननता बतलाई गई है। स्थान-स्थान पर उत्तल उद्देशक (भग० श ११। ए १) की भुलावण है।

(१) कहाँ त जपात, (२) जपात संत्या, (३) जीवो की संस्था, (४) अवगाहना,
(५) अंग्रक-अवन्यक, (६) वेदक-अवेदक, (७) उदय-अनुदय, (८) उदरीरक-अनुयिरक
(६) नेद्रया, (१०) हप्टि, (११) कार्गा-सकानी, (१२) योगी, (१३) उपयोगी,
(१४) प्रारीर के वर्ण-गंध-पर-स्यरी, आत्मा की लेगेक्षा अवणी आदि, (१५) श्वातीच्छ्वानक,
(१६) आहारक लगाहारक, (१७) विस्त-अविस्त, (१८) नाकिय-जिक्रप, (१२) कम्म मत्मायंथक, (२०) मंत्रोपयोगी, (२१) कपायी, (२२) वेदक (लिप), (२३) वेदनन्यक,
(२५) मजी अत्तरी, (२५) ह्यून-अनिन्द्रय, (१६) अनुवन्यकात, (२०) आहार,
(२०) संव्यु, (२६) ह्यून-अनिन्द्रय, (१६) अनुवन्यकात, (२०) आहार,
(२०) संव्यु, (२६) ह्यून-अनिन्द्रय, (११) समबहत, (१२) उद्युतन,
(३३) अनन्तलुक्ती।

सोलह सहाबुस्तों में प्रत्येक सहाबुस्त के जीवों के सम्बन्ध में ११ अपेक्षाओं से ११ उद्दे-शक कह गये हैं। प्रत्येक उद्देशक में उपयुक्त ३३ पदी का विवेचन है। ११ अपेक्षाएं हम प्रकार है—

(१) औषिक रूप से, (२) प्रथम समय के, (२) अप्रथम समय के, (४) जरम ममय के, (५) अत्तरम समय के, (६) प्रथम-प्रथम नमय के, (७) प्रथम-अप्रथम नमय के, (८) प्रथम-चरम समय के, (६) प्रथम-अत्तरम समय क, (१०) चरम-चरम समय के तथा (११) चरम-अन्तरम समय के।

मबसिद्धिक तथा अभवसिद्धिक जीवों का उपर्यक्त मोलह महायुक्तों से तथा स्थार है। अपेक्षाओं से विवेचन किया गया है। हमने नहीं पर लेस्या विशेषण महित पाठों का ही संकलन किया है। 'पद'१ सलेशी महायुग्म एकेन्द्रिय जीव :--

( कडजुम्भकडजुम्भर्गिदिया ) ते णं अंते ! जीवा कि कष्हलेस्सा व पुरुद्धा ? गोयमा ! कष्हलेस्सा वा, नीललेस्सा वा, काउलेस्सा वा, तेउलेस्सा वा । ××× एवं एएस सोलसस महाज्ञमेस एको गमजो ।

---भग० रा ३५। रा १। उ१। प्र ६, १६। प्र ६२६-२७

कृतवुम्मकृतवुम्म एकेन्द्रिय जीवों में कृष्णलेश्या, नीलतेश्या, कापोवतेश्या, तेजोलेश्या— ये चार लेश्याएँ होती हैं। इसी प्रकार सीलह महायुम्मों में चार लेश्याएँ होती हैं।

एवं एए ( ण कमेण ) एकारस उद्देसगा।

—भग० श ३५ । श १ । व ११ । प्र ६ । पृ० ६२६

इमी क्रम से निम्नलिखित स्यारह उद्देशक कहने। स्यारह उद्देशक इस प्रकार हैं—

- (१) कृतयुम्मकृतयुम्म, (२) पडमसमयकृतयुम्मकृतयुम्म, (३) अपडमसमय०, (४) चरमसमय०, (४)अचरमसमय०,(६) प्रथम-प्रथमसमय०,(७)प्रथमअप्रथमममय०,
- (८) प्रथमचरमसमयः, (१) प्रथमअचरमसमयः, (१०) चरमचरमसमयः तथा
- (११) चरमअचरमसमय०।

इन स्यारह उद्देशकों में प्रत्येक उद्देशक में मोलह महायुग्म कहने।

पढमो तक्को पंचमको य सरिसगमा, सेमा अट्ट सरिसगमगा। नवर चडस्ये छुट्टे अट्टमे दसमे य देवा न उववज्जीत, तेऊलेस्सा नत्थि।

— भग० श ३५। श१। उ११। प्र ६। प्र० ६२६

पहले, तीसरे, पौचने उद्देशक का एक मरीला गमक होता है तथा बाकी आठ का एक मरीला गमक होता है। चौथे, खढ़े, आठने तथा उशने गमक में कृष्ण-तील कापोतलेश्या होती है, तेजोलेश्या नहीं होती है। याकी के उद्देशकों में कृष्ण-तील-कापोत-तेजों ये चारों लेश्याएँ होती हैं।

मोट: - यद्यपि उपरोक्त पाठ रा खट्टे उद्देशक में तेजोलेश्या नही ठहरती है लेकिन खट्टे उद्देशक में जो भ्रुताबण है उसके अनुसार इस उद्देशक में चारों लेश्याएँ होनी चाहिये। प्रत्रीण व्यक्ति इस पर विचार करें।

कण्हलेस्सकडलुम्मकडलुम्मण्यिदिया णं भंते ! कञ्जो उववञ्जीत० ? गोयमा ! उववाओ तहेव, एवं जहा ओहिज्य सेप । नवरं इमं नाणत्तं —ते णं भंते ! जीवा कण्हलेस्सा ? हंता कण्हलेस्सा ।

ते णं मंते ! 'कण्हलेसकडजुम्मकडजुम्मधांगिदय' ति काळओ केवण्यिरं होह ? गोयमा ! जहन्नेणं एक्कं समयं, जक्कोसेण अंतोमुहुमं । एवं ठिईए वि । सेसं तहेव जाव अणंतलुत्तो । एवं सोळस वि जुम्मा भाणियव्या । पद्वससमयकण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मार्गादिवा गं भंते ! कञ्जो उववञ्जीतः ? जहां पद्यससमयबद्देसञ्जो । नवरं ते गं भंते ! जीवा कण्हलेस्सा ? हंता कण्हलेस्सा, सैसं तं चेव ।

प्वं जहा ओहियसए एकारस बहें सगा भणिया तहा कष्ट्रहेस्ससए वि एकारस बहें सगा भाणियव्या। पढमो तहुओ पंचमो य सरिसगमा, सेसा अट्ट वि सरिस-गमा। नवरं चडत्य-इह-अट्टम-इतमेसु उचवाओ तिब्ब देवस्स।

एवं नीळलेस्सेहि वि सयं कण्हलेस्ससयसरिसं, एकारस उद्देसगा तहेव । एवं काऊलेस्सेहि वि सयं कण्डलेस्ससयसरिसं।

— भग० श ३५ । श २ से ४ । पृ० ६२६

कृष्णतेशी कृतदुम्म-कृतयुम्म एकेन्द्रिय का उपपात ओषिक उद्देशक (भग० श १६ । श १ । उ १ ) की तरह जानना । लेकिन भिन्नता यह है कि वे कृष्णतेशी हैं। वे कृष्णतेशी कृतदुम्म-कृतदुम्म एकेन्द्रिय जधन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुह्त तक होते हैं। इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध में जानना । बाकी मन यावत् पूर्व में अनंत बार उत्यन्न हुए हैं—बहाँ तक जानना । इसी प्रकार सोलह युक्त कहने ।

प्रथमनमय के कुष्णलेशी कृतवुम्म एकेन्द्रिय का उपपात प्रथम नमय के उद्देशक (भग॰ श ३५ । श १ । उ १ ) की तरह जानना। लेकिन व कुष्णलेशी है वाकी मब बैसे ही जानना। जिन प्रकार जीपिक शतक में स्वारह उद्देशक कहे वेसे ही कुष्णलेशी शतक में भी स्वारह उद्देशक कहने। पहले, तीनरे, पाँचवें के गमक एक गमान हैं। लेकिन चौथे, खड़े, आठवे, दशवें उद्देशक में देवों का उपपात नहीं होती है।

नीललेशी एकेन्द्रिय महायुग्म शतक के कृष्णलेशी एकेन्द्रिय महायुग्म शतक के समान ग्यारह उद्देशक कहने।

कापोतलेशी एकेन्द्रिय महायुग्म शतक के कृष्णलेशी एकेन्द्रिय महायुग्म शतक के समान स्पारह उद्देशक कहने।

कष्ट्रहेससभवसिद्वियकडगुम्मकडगुम्मएगिदिया णं भंते! कञो(हितो) खबवज्जीति०? एवं कष्ट्हेससभवसिद्वियएगिदिएहि वि सर्य विश्वयसयकष्ट्हेस्ससिर्स भाणियळं।

एवं नीक्लेस्सभवसिद्धियएगिवियएहि वि सर्य ।

पवं काउन्हेस्सभवसिद्धवर्णगिदिवर्णहं वि तद्देव एकारसञ्द्रेसगसंजुत्तं सयं। एवं एयाणि चत्तारि अवसिद्धियसयाणि । चत्रसु वि सएसु सन्वे पाणा जाव उववन्न-पुत्रवा ? नो इणह्रे समृह्रे। जहा भवसिद्विएहि चत्तारि सयाई भणियाई एवं अभवसिद्विएहि वि चत्तारि सयाणि लेस्सासंजुत्ताणि भाणियञ्जाणि । सञ्जे पाणा॰ तहेव नो इणहे समद्दे । एवं एयाई बारस एगिवियमहाजम्मसयाई भवति ।

---भग० श ३५। श ६ से १२। ए० ६२६-३०

कुणलेशी भवतिदिक कृतयुग्म-कृतयुग्म एकेन्द्रिय के सम्बन्ध में भी दूसरे उद्देशक में वर्णित कृष्णलेशी रातक की तरह कहना।

इसी प्रकार नीललेखी भविचिद्धक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध में भी शतक कहना । तथा कायोतलेखी भविचिद्धक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध में भी एकारश जद्दे शक विहत—ऐसा ही शतक कहना । इसी प्रकार चार भविचिद्धक शतक भी जानना । तथा चारों भविचिद्धक रातकों में—सर्व प्राची यावत पूर्व में अनंत बार जरान्त हुए हैं—इस प्रश्न के उत्तर में 'यह सम्भव नहीं—ऐसा कहना ।

जैसे अबसिद्धिक के चार शतक कहे बैसे ही अभविगिद्धिक के भी चार शतक लेश्या-सहित कहते। इनमें भी तर्व प्राणी वावत् सर्व कत्त्व पूर्व में अनंत बार उत्पन्त हुए हैं— इम प्रश्न के उत्तर में 'यह सम्भव नहीं' ऐसा कहता।

'८६'२ सलेशी महायुग्म द्वीन्द्रिय जीव :---

कडजुम्मकडजुम्मबेंदिया णं भंते ! ( कइ ठेस्माओ पन्नताओ ?) ××× तिन्नि ठेस्साओ ।××× एवं सोळससु बि जुम्मेसु ।

— भग० श ३६। श १। उ १। प्र १-२। प्र ६३०

कृतयुग्म-कृतयुग्म द्वीन्द्रय में कृष्ण-नील-कापीत ये तीन लेश्याऍ होती हैं। इसी प्रकार सीलह महायस्मी में कहना।

कण्डलेस्सकडजुम्मकडजुम्मवंइदिया ण भंते ! कञो उववज्जीतः १ एवं श्वेव । कण्डलेस्सेसु वि एकारसज्द सगसंजुत्तं सर्य । नवरं लेस्सा, संबिद्धणा, ठिई जहा एगिटियकक्रलेम्साणं ।

एवं नीललेस्सेहि वि सयं।

एवं काऊलेस्सेहि वि ।

भवसिद्धियकडलुम्भकडलुम्भवेद्द विद्या णं भंते ः । एवं भवसिद्धियसया वि चत्तारि तेणेव पुत्रवामपणं नेयव्वा । नवरं सन्त्रे पाणा० १ नो इणहे समहे । सेसं तहेव ओहियसयाणि चत्तारि ।

जहा भवसिद्धियसयाणि चत्तारि एवं अभवसिद्धियसयाणि चत्तारि भाणिय-

व्याणि । नवरं सम्मत्त-नाणाणि नित्य,सेसं तं चेव । एवं एयाणि वारस वेदंदियमहा-जुम्मसयाणि भवंति ।

·—भग॰ श ३६। श २ से १२। ए॰ ६३०-३१

कृष्णलेशी कृतयुष्म-कृतयुष्म द्वीन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में कृतयुष्म-कृतयुष्म सीधिक द्वीन्द्रिय शतक की तरह स्थारह ७२ शक सहित महायुष्म शतक कहना लेकिन लेख्या, कार्यास्थिति तथा बायु स्थिति एकेन्द्रिय कृष्णलेशी शतक की तरह कहने। इस प्रकार सोलह महायुष्म शतक कहने।

इसी प्रकार नीललेशी तथा कापीतलेशी शतक भी कहने।

भविधिक कृतपुरम-कृतपुरम हीन्द्रिय के सम्बन्ध में भी पूर्व गमक की तरह अर्थात् भविधिक कृतपुरम-कृतपुरम एकेन्द्रिय शतक की तरह चार शतक कहने लेकिन सर्व प्राणी यावत् सर्व सच्च पूर्व में उत्पन्न हुए हैं—इस प्रश्न के उत्तर में 'यह सम्भव नहीं' ऐसा कहना।

भविसद्भिक कृतयुम्म-कृतयुम्म द्वीन्द्रिय के जैसे चार शतक कहे पैसे ही अभविसद्भिक के भी चार शतक कहने । लेकिन सम्यक्त और ज्ञान नहीं होते हैं।

·८६·३ मलेशी महायुग्म त्रीन्द्रिय जीव:—

कडजुम्भकडजुम्भतेइ दिया णं भंते ! कओ उचवज्जांत० १ एवं तेइ दिएसु वि बारस सथा कायव्या बेइ दियसयसरिसा । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुरुस्स असंखेजजुद्दभागं, उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाइं । टिई जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं एगुणवन्नं राष्ट्रं दियाइं, सेसं तहेव ।

— মন । য ३७। पृ॰ ६३१

सहायुम्म द्वीन्द्रिय शतक की तरह औषिक, कृष्णलेशी, नीललेशी तथा कापोललेशी महायुम्म त्रीन्द्रिय जीवों के भी जौषिक, भविधिद्वक तथा अभविधिद्वक पदों से बारह शतक कहने । लेकिन अवगाहना जधन्य अंगुल के असंस्थात भाग की. उत्कृष्ट तीन गाउ (क्रोश ) प्रमाण की स्थिति जधन्य एक समय की, उत्कृष्ट उनचास रात्रिदिवस की कहनी।

'८६'४ सलेशी महायुग्म चतुरिन्द्रिय जीव:--

चर्डारिहपहि वि एवं चेव बारस सया कायव्या । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुरुस्स असंबेज्जहमागं, उक्कोरेणं चत्तारि गाउवाहं । ठिई जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोरोणं कुस्मासा । सेसं जहां वेई वियाणं । महायुक्त द्वीनिद्रय शतक की तरह महायुक्त चतुरिन्द्रिय के भी बारह शतक कहने लेकिन अवगाहना जघन्य अंगुल के असंस्थातवें भाग की, उत्कृष्ट चारगार्थ (कोश ) प्रमाण की ; स्थिति जघन्य एक समय की, उत्कृष्ट ख: मास की कहनो। श्रेष पर सर्व द्वीनिद्रय की तरह कहने।

'८६'५ सलेशी महायुग्म असंजी पंचेन्द्रिय जीव: —

कडजुम्मश्रस्त स्वास्थलपं चिदिया णं अंते ! कश्रो उववज्जन्तिः ? जहा वेइ दियाणं तहेव असन्तिसु वि वारस सया कायव्या । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुळस असंकेज्जङ्भागं, उक्कोसेणं जोयणसङ्क्ष्सं । संचिद्गणा जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं पुव्यकोडिपुहुतं । ठिई जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं पुव्यकोडी, सेसं जहां वेइ दियाणं ।

—भग०श ३६। ५० ६३१

कृतवुम्म-कृतवुम्म द्वीद्रिय की तरह कृतवुम्म-कृतवुम्म अमंश्री पचेद्रिय के भी बारह शतक वहने । लेकिन अवगाहना अवन्य अंगुल के असंस्थातये भाग की, उल्लुप्ट एक हजार योजन की ; कायस्थिति अपन्य एक समय की, उल्लुप्ट प्रत्येक पूर्व कोड की तथा आयु-स्थिति जवन्य एक समय की, उल्लुप्ट पूर्व कोड की होती है। बाकी पर सर्व हीन्द्रिय शतक की तरह कहना।

'द६'६ सलेशी महायुग्म संशी पंचेन्द्रिय जीव :---

कडजुम्मस्हजुम्मस्निपंचिदिया ण भंते ।  $\times \times \times$  (कह हेम्साओ एन्स-त्ताओ ) ? कष्हलेम्सा जाव मुक्लेम्सा ।  $\times \times \times$  एवं सोलसमु वि जुम्मेमु भाणियस्वं ।

पदमसमयकडजुस्मकडजुस्मसन्तिर्पीवदिया णं अते । x x x ( क्व् हेससाक्षी पन्तत्ताओ ) ? कण्हटेस्सा वा जाव सुक्क्टेस्सा वा । x x x एवं सोळससु वि जम्मेस ।

एवं एत्थ वि एकारस उद्देसगा तहेव।

-- भग० श ४० । श १ । प्र २, **५**, ६ । ए० ६३१,६३२

इत्युम्म संबी पंचेन्द्रिय जीवो में सोलह महायुम्मो में ही कृष्ण वावत् शुक्ल खः तेरवाएं होती है। प्रथमतमय इत्युम्म कृतयुम्म संबी पंचेन्द्रिय जीवो में सोलह महायुम्मों में ही बृष्ण यावत् शुक्ल खः तेरवाएं होती हैं। इसी प्रकार प्रथमतमय यावत् चरम-अचरम समय उदेशक तक खः तेरवाएं होती हैं ऐसा कहना। भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मसन्निपॅचिदिया णं भंते ! कओ उववज्जंति० ? जहां पढमं सन्निसयं तहा नेयव्वं भवसिद्धियामिळावेणं ।

— भग० श ४० | श ८ | पृ० ६३३

भवितिद्धिक महायुग्म संत्री पंचेन्द्रिय जीवों में तोलह ही महायुग्मो में कृष्ण यावत् ग्राक्ल व: लेक्याएं होती हैं (देखों शु४०। शुरु)

अभवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मसन्तिर्पोचिदिया णं भेते ! × × × ( कड् रुस्साओ पन्नत्ताओ ) १ कण्हुलेस्सा वा सुक्करमा वा । × × × एवं सोलससु वि जुम्मेसु ।

—মন৹ হা ४०। হা १५। ঢ়৹ ६३३-६३४

अभविमिद्धिक महायुक्त संजी पंचे न्द्रिय जीवों में सोलहरी महायुक्तों में कृष्ण यावत् ग्रुक्त द्वः लेक्याएं होती हैं।

कष्ट्रहेस्सकहबुम्मकहजुम्मसिन्तर्गचिदिया णं संते! कलो उववञ्जीत० १ तहेव बहा पदसुद्देसजो सन्तीणं। नबरं बन्धो-वेको-उद्दे उदीरणा-टेस्सा-बन्धन-सन्ता कसाय-वेदवंधाा य पयाणि जहा वेद्दे दियाणं। कल्ट्रस्साणं वेदो तिविहो, लवे दगा नित्व। संविद्दृणा जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोरीणं तैनीसं सागरोवमाइं अंतोसुट-सम्बन्धिद्याई। एवं ठिट्टेंए वि। नवरं ठिट्टेंए अंतोसुट्ट्सम्भिटियाई। न मन्तित। सेसं जहा एएसि वेद पटमे वदस्य जाव अणंतसुत्तो। एवं सोठससु वि हुम्मेसु।

पढमसमयकण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मसिन्पर्पिदिया ण भंते ! कओ उवव-ज्जांति० ? जहा सिन्पर्पिदियपढमसमयज्ञे सप् तहेव निरवसेसं। नवरं ते ण भंते ! जीवा कण्हलेस्सा ? हंता कण्हलेस्सा। सेसं तं चेव। एवं सोलससु वि जुम्मेसु ४४४ एवं एए वि एक्कारस (वि) ज्ञे समा कण्हलेस्ससए। पढम-तहय-पंचमा सरिसगमा, सेसा अद्व वि एक्का सारिस )गमा।

एवं नीळक्सोसु वि सर्य । नवरं संचिद्रणा जहन्ने ण एक्कं समयं, उक्कोसेण दस सागरोबमाइ पळिळाबमस्स असंखेकजक्षभागमञ्जाहिषाइ । एवं ठिईए वि । एवं तिसु उद्देशपद्ध ।

एवं काउठेस्ससयं वि । नवरं संचिद्रणा जहन्नेण एवकं समयं, उक्कोसेणं तिन्नि सागरोबमाइं पिछ्छोबमस्स असंखेडजङ्गभागमन्भहियाइं । एवं ठिईए वि । एवं तिष्ठु वि खंसएसु, सेसं तं चेव ।

एवं तेडक्टेस्सेमु चि सर्थ । नवरं संचिद्गा जहन्नेणं एक समयं, उक्कोसेणं दो सागरोबमाइं पिळजोबमस्स असंखेडजङ्भागमन्महियाइं । एवं टिईए वि । नवरं नोसन्नोबक्ता वा । एवं तिसु वि उद्देसएमु, सेसं तं चेव । जहा तेऊलेसा सर्य तहा पश्हलेस्सा सर्य वि । नवर्र संचिद्रणा जहन्नेण एक्कं समयं, उक्कोसेण दस सागरोबमाइ अंतोमुहुतभन्महियाई । एवं ठिईए वि । नवर्र अंतोमुहुत्तं न भन्नद, सेसं तं चेव । एवं एएसु पंचसु सपसु जहा कण्हलेस्सा सए गमओ तहा नेवच्यो. जाव अणंतसुत्तो ।

सुक्करेस्ससयं जहा ओहियसयं। नवरं संचिद्वणा ठिई य जहा कण्हरुस्ससए, सेसं तहेब जाव अणंतसुत्तो।

— भग० श ४०। श २ से ७। ए० ६३२-३३

कृष्णतेशी कृतपुम्म कृतपुम्म संशी पंचेन्द्रिय कहाँ से जाकर उत्पन्न होते हैं इत्यादि
प्रत्न ? जैमा कृतपुम्म-कृतपुम्म संशी पंचेन्द्रिय उद्देशक में कहा वैसा ही वहाँ जानना !
लेकिन बंध, बेर, उदय, उदीरणा, लेक्या, बंधक, संज्ञा, कवाय तथा वेदबंधक म्द्रन सबके
सम्पन्ध में जैसा कृतपुम्म-कृतपुम्म इतिन्द्रय के यद में कहा वैसा ही कहना । कृष्णलेशी जीव
तीनों वेद वाले होते हैं, अबेदी नहीं होते हैं। वायन्त्यित जयन्य एक समय की, उन्कृष्ट
साधिक जन्तर्मूहुर्त लेतीस सागरोपम में होती है। इसी मब प्रकार स्थिति के सम्बन्ध में जानना
लेकिन स्थिति जनन्मूहुर्त अधिक न कहना। वाकी मब प्रकार प्रस्ति के स्वान्त चैसा ही यावत 'अपलेखली' तक कहना। इसी प्रकार स्थित कहना।

प्रथम समय कुष्णलेशी कृतवुम-कृतवुम्म संबी पंचेन्द्रिय के सम्बन्ध में जैना प्रथम समय के संबी पंचेन्द्रिय के वह शक में कहा वैशा ही कहना लेकिन वे चीव कृष्णलेशी होते हैं। इसी प्रकार नोलह चुम्मों में कहना। इस प्रकार कृष्णलेश्या शतक में भी स्थारह उद शक कहना। पहला, तीसरा, पाँचवाँ—ये तीन उद्देशक एक समान समक वाले हैं, शेप आठ उद्देशक एक समान समक वाले हैं।

इसी प्रकार नीक्तेर्या वाले संत्री पंचेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में महाबुग्न शतक कहना लेकिन कायस्थिति जफन्य एक समय, उन्हृष्ट परुपोषन के असंस्थातवे भाग अधिक दस सागरोपन की होती है। इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध में जानता। पहला, तीनरा, पाँचवाँ —ये तीन उद्देशक एक समान गमक वाले हैं, शेष आठ उद्देशक एक समान गमक वाले हैं।

इसी प्रकार कापीतनेश्या वाले संशी पंचेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में महायुक्त शतक कहना लेकिन कावस्थिति जयन्य एक नमय, उत्कृष्ट पल्योपम के असंस्थातवें भाग अधिक तीन सागरोपम की होती है। इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध में जानना। पहला, तीसरा, पाँचवों—ये तीन उद्देशक एक समान गमक वालें है शेष आठ उद्देशक एक समान गमक वाले हैं।

इसी प्रकार तेजोलेश्या वाले जीवों के सम्बन्ध में महायुक्त शतक कहना। कार्यास्थिति जघन्य एक समय की। उत्कृष्ट परुषोपम के असंख्यातवें मास अधिक दो सागरोपम की होती है। इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध में जानना। लेकिन नोमंगाउपयोग बाले भी होते हैं। पहला तीसरा, पाँचवां—ये तीन उद्देशक एक समान गमक वाले हैं शेष आठ उद्देशक एक समान गमक बाले हैं।

जैता तेजीतेश्या का शतक कहा बैता ही पदमतेश्या का महावुम्म शतक कहना। लेकिन कार्यास्थाति जमन्य एक समय, उत्हृष्ट साधिक अन्तमहूर्त दस मागरोपम की होती है। इसी प्रकार स्थिति के मध्यत्य में जानना लेकिन स्थिति अन्तमहूर्त अधिक न कहना। इस प्रकार पाँच (कृष्ण यावत् पद्मतेश्या) शतकों में जैना कृष्णतेश्या शतक में पाठ कहा बैमा ही पाठ यावत् 'अणंतखुतो' तक कहना।

जैमा औषिक शतक में कहा बैमा ही शुक्ललेश्या के सम्बन्ध में महाबुम्म शतक कहना लेकिन कार्यास्यति और स्थिति के सम्बन्ध में जैमा कृष्णलेश्या शतक में कहा बैमा यावत् 'अर्थातक्षत्तो' तक कहना। शेष सब औषिक शतक की तरह कहना।

कण्हलेस्सभवसिद्धियकड कुम्मकडजुम्मसन्निपंचिदिया णं भंते ! कञो उव-बङ्जाति १ एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओहिय कण्हलेस्ससयं ।

एवं नीळलेस्सभवसिद्धिए वि सयं।

एवं जहा ओहियाणि सन्निर्पोबिदियाणं सत्त सराणि भणियाणि, एवं भवसिद्ध-एहि वि सत्त सराणि कायव्याणि । नवरं सत्तसु वि सएसु सव्यपाणा जाव नो इणहे समद्रे ।

— भग० श ४०। श ६ से १४। पृ० ६३३

कुष्णलेशी भवितिद्धक कृतयुग्म-कृतयुग्म मंत्री पंचेन्द्रिय के मम्बन्ध में —इसी प्रकार के अभिलापों से जिस प्रकार औषिक कृष्णलेश्या महायुग्म शतक में कहा बैसा--कहना।

इसी प्रकार नीललेशी भवसिद्धिक महायुग्म शतक भी कहना।

इम प्रकार जैसे मंत्री पंचेन्द्रियों के सात आधिक शतक कहे बैसे ही अविगिद्धिक के सात शतक कहने लेकिन मातों शतकों में ही मर्वप्राणी यावत् सर्वमस्त्र पूर्व में अनंत बार उत्तम्न हुए हैं — इस प्रश्न के उत्तर में हैं 'यह सम्भव नहीं हैं' ऐमा कहना।

कण्हलेस्सअभवसिद्धियकडजुम्भकडजुम्भसिन्तर्पचिदिया णं भंते ! कओ उववज्जीति० ? जहा एएसि चेव ओहियसयं तहा कण्हलेस्ससयं वि । नवरं तेणं भंते ! जीवा कण्हलेस्सा ? हंता कण्हलेस्सा । ठिईः संचिद्धणा य जहा कण्हलेस्सासए सेमं तं चेव ।

एवं छहि वि छेस्साहि छ सया कायव्या जहा कष्हलेस्सायं। नवरं संचिद्वणा ठिई य जहेव ओहियसए तहेव भाणियव्या। नवरं मुक्केस्साए उक्कोसेण एकतीसं साग- रोवसाई अन्तोमुहुत्तमक्महियाइं। ठिई एवं चेव । नवरं अन्तोमुहुतं नित्य जहन्तां , तहेव सञ्चत्य सम्मत्त-नाणाणि नित्य । विरई विरयाविरई अणुत्तरिवमाणोववत्ति— एयाणि नित्य । सञ्चयाणा० ( जाव ) नो इणहु समहु । xxx एवं पदाणि सत्त अभवसिद्वियमहाजुम्मस्याणि भवन्ति ।

—मग० श ४०। श १६ से २१। पृ० ६३४

कुण्णलेयी अमर्गमिद्धिक कृतवुमा-कृतवुमा संत्री पंचीन्द्रय के सम्बन्ध में जैना इनके औषिक (अमर्गमिद्धक) रातकों में कहा वैना कृष्णलेरया अमर्गमिद्धक रातक में भी कहना लेकिन ये जीव कृष्णलेरया वाले होते हैं। इनकी कायस्थिति तथा स्थिति के सम्बंध में जैना औषिक कृष्णलेरया रातक में कहा वैसा ही कहना।

कुणलेरपा शतक की तरह छ: लेरपाओं के छ: शतक कहने लेकिन कायरियित और नियति औषिक शतक की तरह कहनी। लेकिन शुक्तलेरपा में उत्कृष्ट कायरियित माधिक अन्तमकूर्त इकतीम नागरोगम की कहनी। इसी प्रकार स्थित के मनन्य में जानना लेकिन जगन्य अन्तमकूर्त अधिक न कहना। मर्थ न्थानों में मध्यक्त तथा आन नहीं है। विद्राति, विरताबिरति भी नही है तथा अनुत्तर विमान से आकर उत्पच्चि भी नहीं है। मर्थ-प्राची यावनु मर्थसम्ब पूर्व में अनन्त बार उत्पन्न हुए हैं—इस प्रश्न के उत्तर में 'यह सम्भव नहीं है' ऐसा कहना। इस प्रकार अभवनिद्धक के सात महायुक्त शति होते हैं।

महायुक्त सड़ी पंचेन्द्रिय के इकीम शतक होते हैं। तथा मर्व महायुक्त शतक इक्कामी होते हैं।

## '८७ सलेशी राशियुग्म जीव:-

[ राशिवुम्म संस्था चार प्रकार हो होती है यथा—(१) इतवुम्म, (२) च्योज, (३) द्वापसुम्म तथा (४) कस्योज । जिन संस्था में चार का भाग देने चार वये वह इतवुम्म गंख्या कहलाती है, यदि दीन क्ये तो वह त्योज मंख्या कहलाती है, यदि दो वये तो वह द्वापरयुम्म संस्था कहलाती है, यदि एक वये तो वह कह्योज संस्था कहलाती है। क्षुप्रयुम्म तथा राशिवुम्म की आगमीय परिमाणा गमान है लेकिन विवेचन अलग-अलग है। अतः अन्तर अवस्थ होना चाहिए। क्षुद्रयुम्म में केवल नारकी जीवों का विवेचन है। राशियुम्म में रण्डक के मभी जीवों का विवेचन है।

यहाँ पर राशिवुस्म जीभों का निम्नालिखत १३ बोलों से विवेचन किया गया है। विन्तृत विवेचन राशिवुस्म इत्तवुस्म नारकी में किया गया है। बाकी में इसकी सुलावक है तथा यदि कही भिन्नता है तो उनका निर्वेशन है।

१---यहाँ 'जहन्नगं' शब्द का भाव समझ में नहीं आया ।

१—कहाँ से उपपात, २—एक समय में कितने का जगपात, २—सान्तर या निरन्त उपपात, ४—एक ही समय में भिन्न-भिन्न युक्तों की अवस्थिति, ५—किस प्रकार से उप-पात, ६ —उपपात की गति को शोधता, ७—गरमब-आयुष के बंध का कारण, ८—परमब-गति का कारण, ६—आत्म वा परकृद्धि के उपपात १०—आत्मकम या परकृष्म से उपपात १२—आत्म-प्रयोग या पर-प्रयोग से उपपात, १२—आत्मवश्य या आत्म-अवश से उपपात, १३—आत्मवश्य या आत्म-अवश से उपशीतन, आत्मवश्य या आत्म-अवश से उपजीवित जीव सलेशी या अलेशी, पहि सलेशी या अलेशी है वो सक्रिय वा आक्रम, यहि सिक्षिय पा अक्रिय है तो उत्ती भन्न में निद्ध होता है या नहीं।

हमने यहाँ सिर्फलेश्या सम्बन्धी पाठी का संकलन किया है।]

(रामीजुम्मकडजुम्मनेरश्या णं भंते!) जइ आयअजसं उवजीवंति किं सलेस्सा अलेस्सा? गोयमा! सलेस्सा, नो अलेस्सा। जइ सलेस्सा किं सिकिरिया अकिरिया? गोयमा! सिकिरिया, नो अकिरिया। जइ सिकिरिया तेणेव भवगाइणेणं सिक्फ्संति, जाव अंतं करेंति? नो इणहु समहुं (प्र११, १२, १३)।

रासीजुस्मकडजुस्मअसुरकुमारा णं मंते ! कओ उववर्जनि० १ जहेव नेर-इया तहेव निरक्षेसं । एवं जाव पॉविद्यितिरिक्खजीणिया । नवरं वणस्सक्ताह्वा जाव असंकेरजा वा अर्णता वा उववर्जनित सेसं एवं चेव ( प्र १४ ) ।

(मणुस्ता) जइ आयजसं उन त्रीवंति कि सलेस्सा अलेस्सा ? गोयमा! सलेसा वि अलेस्सा वि । जइ अलेस्सा कि सकिरिया, अकिरिया? गोयमा! नो सिकिरिया, अकिरिया। जइ अलिस्या कि सकिरिया, अकिरिया। जइ अलिस्या के निर्माल कि सिकिरिया, अकिरिया। जई सिकिरिया कि सिकिरिया, अकिरिया। गोयमा! सिकिरिया, नो अकिरिया। जइ सिकिरिया तेणेव भवमाहणेणं सिङम्मिल, जाव अंतं करेंति ? गोयमा! अलेगाइया तेणेव भवमाहणेणं सिङ्मिल जाव अंतं करेंति ? गोयमा! अलेगाइया तेणेव भवमाहणेणं सिङ्मिल जाव अंतं करेंति, अल्येगाइया नो तेणेव भवमाहणेणं सिङ्मिल, जाव अंतं करेंति । जेश्वसाइया नो तेणेव भवमाहणेणं सिङ्मिल, जाव अंतं करेंति । जेश्वसाइया नो तेणेव भवमाहणेणं सिङ्मिल, जाव अंतं करेंति । जेश्वसा जइ सलेसा कि सिकिरिया, अकिरिया। वि सिकिरिया कि सिकिरिया, अकिरिया। कह सिकिरिया कि सिकिरिया कि सिकिरिया। विवास कि सिवा। विवास कि सिकिरिया कि सिकिरिया विवास कि सिकिरिया कि सिकिरिया ने विवास कि सिकिरिया ने विवास कि सिकिरिया। विवास कि सिकिरिया कि सिकिरिया ने विवास ने विवास कि सिकिरिया ने विवास कि सिकिरिया ने विवास ने कि सिकिरिया ने कि सिकिरिया ने कि सिकिरिया ने विवास ने कि सिकिरिया न

बाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा नेरह्या ।

--- मग० श ४१। उ १। प्र ११ से २३। ए० ६३५-३६

राशियुम्म में जो इतयुम्म राशि रूप नारकी आत्म अवंगम का बाभग लेकर जीते हैं वे स्तीरी है, स्तीरी नहीं है तथा वे स्तीरी नारकी कियाबाते हैं, किया रहित नहीं हैं। वे सक्तिम नारकी उसी भन में सिद्ध नहीं होते हैं याबत सर्व दःखों का अन्त नहीं करते हैं।

इतदुस्म राशि असुरकुमारों के विषय में जैसा नारकी के विषय में कहा बैसा ही निरक्शेष कहना | इसी प्रकार यावत् तिर्यंच पंचेन्द्रिय तक समक्रना परन्तु बनस्यति-काषिक जीव असंस्थात अथवा अनन्त प्रतन्त होते हैं।

जो कृतपुम्म राशि रूप मनुष्प आत्मधंयम का आभव लेकर जीते हैं वे सलेशी भी है, अलेशी भी हैं। यदि वे जलेशी हैं तो वे कियावाले नहीं हैं, कियारहित हैं। तथा वे अकिय मनुष्प उसी मन में सिद्ध होते हैं यावत् सर्व दु:खों का अन्त करते हैं। यदि वे सलेशी हैं तो वे किया वाले हैं, कियारहित नहीं है तथा उस तकिय जीवों में कितने ही उसी भव में सिद्ध होते हैं यावत् सर्व दु:खों का अन्त करते हैं तथा कितने ही उसी भव में तिद्ध नहीं होते हैं यावत् सर्व-दु:खों का अन्त नहीं करते हैं। जो कृतपुम्म राशि हय मनुष्य आत्म असंयम का आभय लेकर जीते हैं वे सलेशी हैं, जलेशी नहीं है तथा वे सलेशी मनुष्य कियावाले हैं, कियारहित नहीं है तथा वे सकिय मनुष्य उसी भव में सिद्ध नहीं होते हैं यावत् सर्व दु:खों का अन्त नहीं करते हैं।

वानध्यन्तर-च्योतिषी-वैमानिक देवों के सम्बन्ध में जैमा नारकी के विषय में कहा वैसा ही समकता।

रासीजुन्मतेओयनेरह्या  $\times \times \times$  एवं चेव उहेसओ आणियव्यो ।  $\times \times \times$  सेसं तं चेव जाव वेमाणिया।(  $9 \times 1$ )

रासीजुम्भदाबरजुम्भनेरङ्गा  $\times \times \times$  एवं चेव उद्देसओं  $\times \times \times$  सेसं जहा पद- क्रुदेसए जाव वेमाणिया। (उ३)

रासीजुम्मकिष्ठभोगनेरङ्या  $\times \times \times$  एवं श्रेव  $\times \times \times$  सेसं जहा पदमुङ्क्सए एवं जाव वेमाणिया। (  $0 \times 1$ 

—भग० श ४१। उरसे ४। प्र०६३६

राशि युग्म में त्योज राशि रूप नारकी यावत् वैमानिक देवों के सम्बन्ध में जैसा राशियुग्म कृतयुग्म प्रथम ज्हेराक में कहा वैसा ही समकता।

राशियुम्म में द्वापरयुम्म रूप नारकी यावत् वैमानिक देवों के सम्बन्ध में जैसा प्रथम छद्देशक में कहा वैसा ही जानना।

राशियुम्म में कल्योज राशि रूप नारकी यावत् वैमानिक देवो के सम्बन्ध में जैसा प्रथम पदेशक में कहा वैसा ही जानना। कम्ब्रुटेस्सरासीञ्चन्यकबजुम्बनेराका णं अंते ! इक्षो अववश्यांति० ? उववाको बहा भूसप्यमाण, सेसं जहा परमुह्तस्य । असुरक्तमाराणं तदेव, एवं जाव बाणवं-तराणं । मणुस्साण वि जहेव नेरहवाणं 'आयक्षजसं खबजीवंति' । अलेस्सा, अकिरिया, तेणेव भवगाहर्णणं सिरुम्सीत एवं न भाणियस्यं । सेसं जहा परमुह्तस्य ।

कण्हलेस्सतेओगेहि वि एवं चेव उद्देसओ। कण्हलेस्सदाबरजन्मेहिं एवं चेव उद्देसओ।

कण्डलेस्सकिखोगेहि वि एवं चेव उद्देसको। परिमाणं संवेहो य जहा कोहियस उद्देसएस।

जहां कष्हरेस्सीई एवं नीळेस्सीह वि चत्तारि उद्देसगा भाणियव्या निरव-सेसा । नवरं नेरहपाणं उववाओ जहां बाळयप्पनाए, सेसं तं चेव ।

काङक्रेस्सेहि वि एवं चेव चत्तारि वह समा कायव्या । नवरं नेरहयाणं व्यवाक्षी जहा रयणपभाए, सेसं तं चेव ।

तेक्लेस्सरासीजुस्मकडजुस्मअसुरकुमारा णं भंते ! क्को उववक्कांतिः १ एवं चैव । नवरं जेसु तेक्लेस्सा अस्थि तेसु भाणियव्यं । एवं एए वि कष्हलेस्सासरिसा चत्तारि उद्येसमा कायव्या ।

एवं पम्हलेस्साए वि चत्तारि उद्देसगा कायव्या । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मणुस्साणं वेमाणियाण य एएसि पम्हलेस्सा, सेसाणं नत्यि ।

जहा पन्हलेस्साए एवं सुक्रलेस्साए वि बचारि वह सगा कावस्वा। नवरं मणुस्साणं गमञ्जो जहा ओहि(व)वह संपसु, सेसं तं चेव। एवं एए इ.सु लेस्सासु चन्नीसं वह सगा, ओहिया चनारि।

— भग० श ४१। उ.५. से २८। पृ० ६३६-३७

कृष्णलेखी राशियुम्म कृतवृम्म नारकी का वयपात बैना धूमप्रमा नारकी का कहा थैता ही समझना। अवशेष प्रयम वह राक की तरह समझना। अवशेष प्रयम वह राक की तरह समझना। अवशेष प्रयम वह राक के तरह समझना। विद्या के समझना। मनुष्पी के समझ्य में नारिक पी जे लेखी, अफित तथा वसी मान में सिद्ध होते हैं — ऐसा न कहना। अवशेष जैना प्रयम वहेशक में कहा बैना ही कहना। कुण्णलेखी राशियुम्म स्थान, कुण्णलेखी राशियुम्म द्वापरपुष्म, कुण्णलेखी राशियुम्म करूपी ज हम तीनी नारकी पुष्मी के समझ्य में कृष्णलेखी राशियुम्म के तहेशक में कहा बैना ही अक्स-असम वहेशक कहना। लेकिन वरिमाण तथा तथेय की मिन्नता जाननी।

नीललेसी राशियुम्म जीवों के भी कृतवुम्म, त्रवीज, द्वापरवृम्म, कस्योज चार उद्देशक कृम्मलेसी राशीयुम्म अदेशक की तरह कहने लेकिन नारकी का उपपात बालुकाप्रभा की तरह कहना।

कापोतलेशी राशियुम्म जीवों के भी फूम्जलेशी राशियुम्म की तरह कृतयुम्म, "योज, द्वापर-युम्म, कल्योज चार छट्टे शुक्त कहने। लेकिन नारकी का उपपात रक्षप्रभा की तरह कहना।

तेजीलेग्री राशियुस्म जीवो के सम्बन्ध में कृष्णलेशी राशियुस्म की तरह चार वहें शक कहने । लेकिन जिनके तेजीलेज्या होती है उनके ही सम्बन्ध में ऐसा कहना ।

पद्मलेशी राशियुम्म जीवों के सम्बन्ध में कृष्णलेशी राशियुम्म की तरह ही चार चडे सक कहने। तिर्वेच पंचेन्द्रिय, प्रमुष्य तथा वैमानिक देवों के ही पद्मलेश्या होती है, सबसेख के नहीं होती है।

बैसे पद्मसोरया के विषय में चार उद्देशक कहे बैसे ही शुक्ससोरया के भी चार उद्देशक कहते | तेकिन मनुष्य के सम्बन्ध में जैना औधिक उद्देशक में कहा बैसाही सम्बन्धा तथा अध्योध बैसाही जानना।

कण्हरुस्सभवसिद्धियरासीञ्जम्मकडञ्जम्मनेराया णं मंते ! कञो उववञ्जंति० १ जद्दा कण्डरुस्साए चत्तारि ज्हें सगा भवंति तहा ३मे वि भवसिद्धियकण्हरुसीर्हि(वि) चत्तारि ज्ञों सगा कायञ्जा ।

एवं नीळलेस्सभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उद्देशगा कायव्वा। एवं काऊलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा। तेऊलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा ओहियसरिसा। एम्हलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा। हुक्लेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा ओहियसरिसा।

—भग० श ४१। उ ३३ से ५६। प्र ६३७

कुम्मलेशी मविधिक राशिशुम्म कृतशुम्म नार्राकवों के विषय में जैसे कुम्मलेशी राशिशुम्म के चार उद्देशक कहे वैसे ही चार उद्देशक कहने। इसी प्रकार नीललेशी भव-विदिक राशिशुम्म तथा कांगोतलेशी भवविदिक राशिशुम्म के चार-चार उद्देशक कहने।

तेजोलेसी भविधिद्धक राशियुम्म जीवों के भी जीधिक तेजोलेसी राशियुम्म जीवों की तरह चार उद्देशक कहने। एदमलेसी भविधिद्धक राशियुम्म जीवों के भी जीधिक पद्मलेसी राशियुम्म जीवों के निरह चार उद्देशक कहने। शुक्ललेसी भविधिद्धक राशियुम्म जीवों के भी जीधिक शुक्ललेसी राशियुम्म जीवों की तरह चार उद्देशक कहने। जिसके जितनी लेक्या हो उतने विवेचन करने।

अभवसिद्धियरासीजुम्मकहजुम्मनेरह्या णं भंते ! कञ्जो जववज्जति० १ जहा पदमो जहें समो । नवर्र मणुस्सा नेरह्या य सरिसा माणियव्या । सेसं तहेव ××× एवं चन्छा वि जुम्मेष्टा चलारि वहें समा । कण्डलेसाअभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेर्ड्या णं अंते ! कओ जववज्जांति ? एवं चेव चत्तारि ज्हें सगा। एवं नीडलेस्सअभवसिद्धिय (रासीजुम्मकडजुम्मनेर्ड्याणं) चत्तारि ज्हें सगा। एवं काडलेस्सेड्डि वि चत्तारि ज्हें सगा। तेडलेस्सेड्डि वि चतारि ज्हें सगा। पन्हलेस्सेड्डि वि चत्तारि ज्हें सगा। सुक्रलेसअभवसिद्धिय वि चतारि ज्हें सगा। एवं पएसु अड्डावीसाए वि अभवसिद्धियज्हें सेएसु मणुस्सा नेरड्यगमेणं नेयळ्या।

—भग॰ श ४१। उ ५७ से ⊏४। पु० ६३७

अभवितिद्विक राशिवृत्य जीवों के सम्बन्ध में जैसा प्रथम उद्देशक में कहा वैसा ही कहना लेकिन मनुष्य और नारकी का एक-सा वर्णन करना। चारों युव्यों के चार उद्देशक कहने।

इसी तरह कृष्णतेशी अभविशिद्धक राशियुम्म शीवों के सम्बन्ध में चार उद्देशक कहने। इसी तरह नीलतेशी अभविशिद्धक राशियुम्म यावत् शुक्ततेशी अभविगिद्धिक राशियुम्म जीवों के सम्बन्ध में प्रत्येक के चार-चार उद्देशक कहने। लेकिन सनुष्यों के सम्बन्ध में सर्वत्र नारकी की तरह कहना। जिसके जितनी तेष्ट्या हो उतने विवेचन करने।

सम्मविद्वीरासीजुम्मकडजुम्मनेर्ह्या णं मंते ! कलो उवबञ्जीत० ? एवं जहा पढमो उद्देसलो । एवं चउमु वि जुम्मेमु चत्तारि उद्देसमा भवसिद्धियसरिसा कायव्वा । कष्टलेस्ससम्मविद्वीरासीजुम्मकडजुम्मनेरङ्या णं मंते ! कलो उवब-फ्जांति० ? एए वि कष्टलेस्ससरिसा चत्तारि वि उद्देसमा कायव्वा । एवं सम्मविद्वीसु वि भवसिद्धियसरिसा अहावीसं उद्देसमा कायव्वा ।

भिष्कादिद्वीरासीजुम्मक्डजुम्मनेरह्या णं भंते ! कओ व्ववञ्जीत० ? एवं एत्थ वि भिष्कादिद्विअभिकावेणं अभवसिद्धियसरिसा अहावीसं वह सगा कायव्या ।

--- भग॰ श॰ ४१। उ ८५ से १४०। पृ॰ ६३७-३८

कृष्णलेशी सम्बन्धहरि राशियुम्म जीवों के सम्बन्ध में कृष्णलेशी राशियुम्म जीवों की तरह चार छहे शक कहने । समहिर राशियुम्म जीवों के भी भविषदिक राशियुम्म जीवों की तरह अहाईल छहे शक कहने ।

मिथ्याद्दिर राशियुम्म जीवों के सम्बन्ध में अभवसिद्धिक राशियुम्म जीवों की तरह स्रदाईस उद्देशक कहने।

कण्हपक्त्वियरासीजुम्मकडजुम्मनेरज्ञ्या णं मंते ! कओ उववञ्जति० १ एवं एत्थ वि अभवसिद्धियसरिसा अट्टाबीसं उद्देसगा कायव्या ।

पुष्कपक्लियरासीजुम्मकडजुम्मनेरङ्या णं भंते ! कको व्यवकर्त्रति० १ एवं एत्थ वि भवसिद्धियसरिसा अद्वावीसं उद्देशमा भवंति । एवं एए सब्वे वि क्रुन्नवयं उद्देशमा सर्वं भवंति रासीजुम्मसर्वं। जाव मुक्केस्सा मुक्क्यक्लियरासीजुम्मकस्त्रिओग-वैमाणिया जाव अंतं करेंति ? नो इण्डे समडे ।

भग० श ४१। च १४१ से १६६। ए॰ ६३८

कृष्णपाक्षिक राशियुग्म जीनों के सम्बन्ध में भी अभनसिद्धिक राशियुग्म जीनों की तरह सद्वाईस चट्टेशक कहने।

यावत् शुक्लपास्तिक राशियुक्म जीवों के सम्बन्ध में भी भवसिद्धिक राशियुक्म जीवों की तरक अद्वार्वस उद्देशक कहने।

## ·८८ सलेशी जीव का आठ पदों से विवेचन :--

[ यहाँ पर सलेशी जीव का निम्नलिखित जाठ पदों की अपेक्षा से विषेचन हुआ है— यथा—(१) मेद. (२) उपमेद, (३) भेषी तथा क्षेत्र की अपेक्षा से विषष्ट गिंत, (४) स्थान ( उपपातस्थान, सम्भूद्यातस्थान, स्वस्थान (५) कर्म प्रकृति की तथा, बंधन, बेदन, (६) कहाँ से उपपात, (७) तम्मुद्यात, (८) दुस्य अथवा मिन्न स्थिति की अपेक्षा दुश्य विशेषाधिक अथवा मिन्न विशेषाधिक कर्म का बंधन। लेकिन भगवती सूत्र के १४ वें शतक में केवल एकेन्द्रिय जीव का चित्रेचन है, जन्य जीवों का इन आठ पदो की अपेक्षा से विवेचन नहीं विस्तता है।]

'म्ह्र- १ सतेशी एकेन्द्रिय जीव का आठ पदों से विवेचन :---

कङ्गिहा णं अंते ! कष्ट्लेम्सा एगिदिया पत्नता ? गोयमा ! पंचिवहा कष्ट्-हेम्सा एगिदिया पत्नता, भेदो चउक्कओ जहा कष्ट्लेस्सएगिदियसए, जाव बणस्सङ्कादय ति !

कण्डलेस्सअपञ्जनसङ्गमपुडविकावर णं भंते ! इमीसे रवणपभार पुडवीर पुरिष्डिमिल्ले० १ वर्ष रुएणं अभिछावेणं जहेव ओहिज्हे सओ जाव 'छोगवरिमेते' चि सञ्जन्य कष्टलेस्सेस चेव उववाएयव्यो ।

कर्हि णं मंते ! कण्हलेस्सअपञ्जतवायरपुडविकाइयाणं ठाणा पत्नता ? (गोयमा !) एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओहिउइं सओ जाव तुल्लद्विइय लि ।

पर्वण्एण अभिलावेण जहेव पढमं सेढिसयं तहेव एकारस उद्देसमा भाणियच्या।

एवं नील्लेस्सेहि वि तह्यं सयं । काउलेस्सेहि वि सयं । एवं चेव चतत्वं सयं ।

भग० श ३४। श २ से ४। प्र० ६२४

कुम्मलेसी एकेन्द्रिय पाँच प्रकार के वार्षात् कुम्मलेसी पृथ्वीकायिक यावत् कुम्मलेसी वनस्पतिकायिक होते हैं। इनमें प्रलेक के पर्वाप्तस्म, व्ययाप्तस्म, पर्वाप्तवादर, अपर्वाप्त-बादर चार भेद होते हैं। (देखों भग॰ रा ३३। रा २)।

हुम्मलेशी अपर्यास्त्रस्य पृथ्वीकायिक की श्रेणी तथा क्षेत्र की अपेक्षा विग्रहगति के पर आदि औषिक छहेशक में जैसा कहा बैसा रखप्रमा नारकी के पूर्वलोकांत से यावत् लोक के चरमांत तक समकता। सर्वत्र कुम्मलेश्या में उपपात कहना।

कृष्णलेशी अपर्योग्रवादर पृथ्वीकायिको के स्थान कहाँ कहे हैं ? इस अभिलाप से औषिक उद्देशक में जैसा कहा बैसा स्थान पर से यावत तुरुपस्थित तक समसना।

इस अभिलाप से जैसा प्रथम श्रेणी शतक में कहा बैमा ही ब्रितीय श्रेणी शतक के स्यारह उट्टेशक (औषिक यावत अचरम उट्टेशक) कहना।

इसी प्रकार नीललेश्या वाले एकेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में तीमरा श्रेणी शतक कहना।

इसी प्रकार कापोतलेश्या वाले एकेन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध में चौधा श्रेणी शतक कहना ।

कड्विहा णं भंते ! कष्ट्लेस्सभवसिद्धियपींगिदिया पत्नत्ता ? एवं जहेब ओडियबहेसओ ।

कहबिहा णं भेते ! अणंतरोबबन्ना कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पन्नत्ता ? जहेब अणंतरोबबन्नवहें सभो ओहिओ तहेब ।

कड्विहा णं भंते ! परंपरोववन्ना कण्हलेस्तभवसिद्धियणींगिर्देश पन्नता ? गोयमा ! पंचविहा परंपरोववन्ना कण्हलेस्तभवसिद्धियणींगीर्द्या पन्नता, ओहिओ भेरो चडकको जाव वणस्पद्रकाइय ति ।

परंपरोबबन्नकण्हलेससभवसिद्धियअपञ्जनसुहुमपुडविकाइए णं भंते ! इमीसे रयणपभाए पुडवीए० एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिओ उहे सओ जाव 'कोय-चरिमंत्रे' ति । सञ्जत्य कण्डलेस्सेस भवसिद्धिएस वववाएयञ्जो ।

कर्षि णं अंते ! परंपरोबबन्नकण्डलेस्सभवसिद्धियपज्ञतवायरपुढिबकाइयाणं ठाणा पत्नता ? एवं एएणं अभिळावेणं जहेव ओहिओ वहे सओ जाव 'बुहिद्वर' ति । एवं एएणं अभिळावेणं कण्हलेस्सभवसिद्धियपिंगिदेणहि वि तहेव एक्कारस-चहे समसंज्ञुनं छट्टं सर्व ।

नीक्लेस्सभवसिद्धियएगिदिएसु सयं सत्तमं । एवं काङलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि अट्टमं सयं । जहा अवसिद्धिगृहिं चत्तारि सयाणि एवं अभवसिद्धिगृहि वि चत्तारि सयाणि भाणियव्याणि । नवरं चरम-अचरमवञ्जा नव जहेसगा भाणियव्या, सेसं तं चेव । एवं एयाइं वारस एगिटियसेटीसवाइं ।

— भग॰ श॰ २४ । श ६ से १२ । ष्ट॰ ६२४-२५ कृष्णलेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध में जैसा बौधिक उद्देशक में कहा वैसा

कुम्मलेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध में जैसा बौधिक उद्देशक में कहा वैसा समकता।

अनंतरोपपन्न कृष्णलेशी भविषद्भिक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध में जैसा अनंतरोपपन्न औषिक उद्देशक में कहा वैदा समकता।

परंपरोपयन्न कृष्णलेशी भवितिह्वक एकेन्द्रिय याँच यकार के अर्थात् परंपरोपण कृष्ण-लेशी भवितिह्वक एव्योकायिक यावत् परंपरोपण कृष्णलेशी भवितिह्वक वनस्पतिकायिक होते हैं। इनमें मत्येक के पर्याग्र सूहम, अपर्याग्र सुहम, पर्याग्र वादर, जार प्राप्त होते हैं। परंपरोपपन्न कृष्णलेशी भवितिह्वक अपर्याग्रस्टम पृष्वीकायिक की भेषी तथा क्षेत्र की अपेक्षा विद्यह गति के पर आदि औषिक वह राक में जैना नहा बैना रक्तमा पृथ्वी के नारकी के पूर्वतीकात से यावत् लोक के चरमांत तक समक्ता। धर्वत्र कृष्णलेशी भवितिह्वक में वच्यात कहना। परंपरोपयन्न कृष्णलेशी भवितिह्वक पर्योग्र वादर प्रश्वीकायिका के म्यान कहाँ कहे हैं—हा समिलाप से औषिक वह रोक में जेना कहा बैसा स्थान पर से यावत् ह्वस्यस्थित तक मसक्ता। इत् अभिलाप से जेना प्रथम भेषी शतक में कहा वैसे ही खड़े भेषी शतक के स्थारह वह शक कहने।

इसी प्रकार नीललोर्शावाली भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवो कंसम्बन्ध में सप्तम श्रेणी शतक कहना।

इसी प्रकार कापोतलेश्यावाले भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध में अष्टम श्रेणी शतक कहना |

जैसे भविधिद्धिक के चार शतक कह वैसे ही अमविधिद्धिक के चार शतक कहने लेकिन अभविधिद्धिक में नरम-अचरम को ब्रांडकर नौ उद्देशक ही कहने।

# ८६ सलेजी जीव और अल्पबहुत्वः—

'म्ह' १ औषिक सन्नेशी जीवों में अल्पवहुत्वः —

 (क) प्रश्ति णं मंते! जीवाणं सल्लेखाणं कण्हलेखाणं जाव सुक्कलेखाणं अलेखाणं य कयरे कयरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुझावा विसेसाहिया वा? गोबमा! सञ्जलोबा जीवा युक्कोस्सा, पब्हिलेस्सा संक्षेजगुणा, तेऽलेस्सा संक्षेजगुणा, अलेस्सा अर्णतगुणा, काउलेस्सा अर्णतगुणा, नील्लेस्सा विसेसाहिया, कण्द-लेस्सा विसेसाहिया, सलेस्सा विसेसाहिया।

> ---पण्ण० प २ | द्वार म | सू ३६ | पृ० ३९म ---पण्ण० पद १७ | च २ | सू १४ | पृ० ४३म ---जीवा० प्रति ६ । सर्वे जीव | सू २६६ | पृ० २५म

सबसे कम शुक्लतेश्या वाले जीव होते हैं, उनसे पद्मलेश्यावाले जीव संस्थादगुषा है, उनसे तेजोतेश्यावाले जीव संस्थातगुषा है, उनसे लेश्या रहित (अलेशी) जीव अनन्त-गुषा है, उनसे कापोत लेश्यावाले जीव अनन्तगुषा है, उनसे नीललेश्यावाले जीव विशेषा-पिक है, उनसे कृष्णलेश्या वाले जीव विशेषाधिक हैं, तथा उनसे मलेशी जीव विशेषाधिक हैं।

(स्त) सञ्बधीवा अलेस्सा सलेस्सा अणंतगुणा।

— जीवा॰ प्रति ६ । सर्व जीव । स् २३५ । पृ॰ २५२ अर्लेसी जीव सबसे कम तथा सलेशो जीव उनसे अनन्त गणा है ।

'८६'२ नारकी जीवो में :---

एएसि णं अंते ! नेरङ्गाणं कष्ठलेसाणं नीललेस्साणं काङलेसाण व क्वरे कवरेहिंतो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्थोवा नेरङ्गा कष्ठलेमा, नीललेसा असंखेळागुणा, काङलेसा असंखेळगुणा ।

——पेवबार से १७ । व र । में १४ । वेर रई⊏

सबसे कम कृष्णतेशी नारकी, उनसे असंस्थातगुणा नीलतेशी नारकी, उनसे असंस्थात गुणा कापोततेशी नारकी हैं।

'८६'३ तिर्येचयोनि के जीवों में :---

एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं कष्टलेसाण जाव मुक्कलेसाण य क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सञ्बत्योवा तिरिक्सजोणिया मुक्कलेसा, एवं जहा कोष्ठिया, नवरं अलेसवजा ।

—पण्य० प १७ । छ २ । स्१५ । प्र० ४३६

सबसे कम ग्रुक्ललेशी तिर्यंचयोनिक जीव हैं अवशोध (अलेशी को बाद देकर) औषिक जीव की तरह जानना ।

'८६'४ एकेन्द्रिय जीवी में :---

पूर्यस् णं संते ! गुर्गिदियाणं कण्हलेस्साणं नीळलेस्साणं काऊलेस्साणं तेऊलेस्साण य कयरे क्यरेक्तिनो अप्पा वा जाव विसेसाहिया १ गोयमा ! सञ्चत्थोवा पूर्गिदिया तेऊलेस्सा, काउल्लेस्सा अर्णतगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया।

— पञ्च० प १७ । च २ । स् १५ । प्र∙ ४३८

-- भग० श १७ | च १२ | प्र ३ | पृ० ७६१

सबसे कम एकेन्द्रिय तेजोलेशी जीव हैं, जनसे कापोतलेशी एकेन्द्रिय जीव अनन्तराण हैं, जनसे नीलतेशी एकेन्द्रिय जीव विशेषाधिक हैं, जनसे कृष्णलेशी एकेन्द्रिय जीव विशेषाधिक हैं।

'८६'५ पृथ्वीकायिक जीवों में :—

एएसि णं अंते ! पुर्वविकाश्चाणं कण्हलेस्साणं जाव तैऊलेस्साण य कचरे कचरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! जहां ओहिया एगिदिया, नवरं काऊलेस्सा असंखेळगणा ।

——पण्ण० प १७ | उ. २ | सू१५४ | पृ० ४३८८- ह

सबसे कम तेजोलेशी पृथ्वीकायिक जीव हैं, उनसे कापोतनेशी पृथ्वीकायिक जीव बसंस्थातगुषा, उनसे नीललेशी विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेशी विशेषाधिक हैं।

'८६'६ अप्कायिक जीवों में :--

एवं आउकाइयाण वि ।

—पण्ण० प १७ वि २ । स् १५ । पृ० ४३६

पृथ्वीकायिक जीवो की तरह अप्कायिक जीवों में भी अल्पवहुत्व जानना।

'८६'७ अग्निकायिक जीवो में :---

एएसि णं भंते ! तेडकाइवाणं कण्डलेस्साणं नीळलेस्साणं काडलेस्साण य क्रयरे क्रयरेहितो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सम्बत्योवा तेडकाइया काडलेस्सा, नीळलेस्सा विसेसाहिया, कण्डलेस्सा विसेसाहिया ।

—- तब्बा॰ सं ६०। ब ८। सं ६४ । ति॰ ८ई ६

सबसे कम कापोतनेशी अग्रिकायिक जीव, उनसे नीललेशी अग्रिकायिक विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेशी अग्रिकायिक विशेषाधिक हैं।

'८६'८ वायुकायिक जीवो में :--

एवं बायुकाइयाण वि ।

-- पण्ण ० प १७ । उ २ । सू १५ । पृ० ४३६

अस्मिकायिक जीवो की तरह वायुकायिक जीवों में भी अस्पवहुत्व जानना। (देखो प्रदे )। 'द्र '६ बनस्पतिकायिक जीवों में :--

पएसि णं अंते ! वणस्सङ्काङ्ग्याणं कण्हलेस्साणं जाव तेक्लेस्साण य जहा परिविद्यओहियाणं।

—पव्या॰ प १७ । उ २ । स् १५ । प्र॰ ४३६

सलेशी यनस्पतिकायिक जीवों में अल्पवहुत्व औधिक मलेशी एकेन्द्रिय जीवों की तरह जानना।

'८६' १० द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीवों में :---

बेइंदियाणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं जहा तेउकाइयाणं।

— पव्या प १७ । उ २ । सू १५ । पू० ४३६

सलेशी द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीवो में अपने-अपने में अल्पबहुत्व अमि-कायिक जीवो की तरह जानना। ( देखो ८८८ )

'८६'११ पंचेन्द्रिय तिर्थं चयोनिक जीवो में :--

एएसि णं भंते ! पंचिद्वयतिरिक्सजोणियाणं कष्हरुस्साणं एवं जाव सुक्करेसाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहा ओहियाणं तिरिक्सजोणियाणं, नवरं काज्रुरेसमा असंखेजनाणा ।

—पण्ण० प १७ । उ २ । सू १६ । पृ० ४३६

सलेशी पंचेन्द्रिय तिर्यं चयोनिक जीवों में अल्यवहुत्व औषिक तिर्यं चयोनिक जीवों की तरह जानना (देखों '८६'३) लेकिन कायोतलेश्या को असंस्थात गुणा कहना।

'८६' १२ संमुख्यिम पंचेन्द्रिय तिर्यं चयोनिक जीवों में :--

संमुच्छिमपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं जहा तेउकाइयाणं।

-- पण्डा व १७ | उ २ | सू १६ | पु० ४३६

समृद्धिम पंचेन्द्रिय तिर्थंचयोनिक जीवों में अल्पबहुत्व अग्निकायिक जीवों की तरह जानना (देखों 'दन्न' ७)।

'प्र: '१३ गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्थं चयोनिक जीवों में :--

गञ्भवककंतियर्पचिदियतिरिक्खजोणियाणं जहा ओहियाणं तिरिक्खजोणियाणं, नवरं काञ्छेस्सा संख्रेजगुणा ।

— पण्ण ० प १७ ] उ २ | सू १६ | प्र० ४३**६** 

गर्भज पंचेन्द्रिय तियं चयोनिक जीवों में जल्पबहुत जीपिक तियं चयोनिक की तरह जानना। तैकिन कापोतलेश्या में जल्यात ग्रणा कहना (देखो प्€ः३)। तेकिन टीकाकार कहते हैं कि कापोतलेश्या में 'जलंक्यात' ग्रुणा कहना :— गर्भेन्युकातिकपंचेन्द्रियतिर्गयोतिकस्त्रे तेजोलेश्याभ्यः काषीतलेश्या **असंस्येषगुणा** वक्तस्याः तावतामेव तेषां केवलवेदसीयलभ्यतात्।

'EE'१४ (गर्भज) पंचेन्द्रिय तिर्यं चयोनिक स्त्री जीवों में:---

पर्व तिरिक्खिजोणिणीण वि ।

—पव्या• प १७ । उ. २ । स्. १६ । पृ० ४३<u>६</u>

गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिक स्त्री जीवों में अल्पबहृत्व गर्भज तिर्यंच पंचेन्द्रिय योनिक की तरह जानना।

'मह' १५ संमूर्जिम तथा गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यं चयोनिक जीवों में :---

एएसि णं भंते ! संमुच्छिमपंचेदियांतिरक्छजोणियाणं गव्भवक्षंतियपंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं य कण्डलेस्साणं जाव मुक्केस्साणः य कयरे कयरेहिंतो अप्या बा ४१ गोयमा! सञ्चयोचा गक्भवक्षंतियपंचेदियतिरिक्छजोणिया मुक्केस्सा, पक्रलेस्सा संस्कृतगुणा, तेडलेस्सा संस्कृतगुणा, काङलेस्सा संस्कृतगुणा, नीळलेस्सा विसेसाहिया, कण्डलेस्सा विसेसाहिया, काङलेस्सा संस्कृतपंचेदियतिरस्वजोणिया असंस्कृतगुणा, नीळलेस्सा विसेसाहिया, कण्डलेस्सा विसेसाहिया।

—पव्या॰ प १७ | उ २ | स् १६ | पृ॰ ४३६

गर्मंज पंचेन्द्रिय विर्यं चयोनिक—शुक्ललेशी सबनं कम, पद्मलेशी उनसे संस्थात गुणा, तेजोलेशी उनसे संस्थातगुणा, कायोतलेशी उनसे सस्थातगुणा, नीललेशी उनसे विरोपाधिक तथा इन्णलेशी उनसे विशेषाधिक होते हैं। इनसे संयूर्धिम पंचेन्द्रिय तिर्यं च-योनिक कायोतलेशी असंस्थातगुणा, नीललेशी उनसे विशेषाधिक तथा इन्णलेशी उनसे विरोपाधिक होते हैं।

'म्ह'१६ संमूर्धिम पंचेन्द्रिय तिर्थंचयोनिक तथा (गर्भज) पंचेन्द्रिय तिर्यंच स्त्री जीवों में:—

एएसि णं अंते ! संसुन्धिमपं नेंदियतिरिक्तकोणियाणं तिरिक्तकोणिणीण य कष्हिलेसाणं जाव सुकलेसाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ४१ गोयमा ! जहेव पंचमं तहा इमं छट्टं भाणियव्यं।

-प्रवा व १७। उर। सु १६। पूर भेट

संमृक्षिम तिर्यंच पंचेन्द्रियो तथा गर्माज तिर्यंच पंचेन्द्रय स्थ्यो में कीन-कीन सहर, बहु, इस्य सथवा विशेषाधिक हैं— इस सम्भव में "स्ट्रश्य में जैसा कहा, वैद्या कहना ई गर्माज तिर्यंच पंचेन्द्रिययोनिक की जगह गर्माज विर्यंच पंचेन्द्रिययोनिक स्त्री कहना । 'दर १७ गर्भेज पंचेन्द्रिय तिर्यं चयोनिकों तथा तिर्यं च स्त्रियों में :---

एएसि णं भंते! गरूभवक्षं तिवर्षचेंदिवतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणाणं व कण्हलेसाणं जाव सुक्रलेसाणं च कवरे कवरेहितो अप्पावा ४१ गोयमा! सव्वत्योवा गरूभवक्कतिवर्षचेंदिवतिरिक्खजोणिया सुक्रलेसाः सुक्रलेसाओ तिरिक्खजोणियाओ संखेजजगुणाओ, पक्रलेसा गरूभवक्कतिवर्षचेंदिवतिरिक्खजोणिया संखेजजगुणाः एक्-लेमाओ तिरिक्खजोणियाओ संखेजजगुणाओ तेडलेसा तिरिक्खजोणिया संखेजजगुणाः तिरुलेसाओ विरिक्खजोणियाओ संखेजजगुणाओ तेडलेसा तिरक्खजोणिया संखेजजगुणाः तिरक्खजोणिया संखेजजगुणाः तीललेसा किसेसाहिया, कण्डलेसा वेसेसाहिया, कण्डलेसा वेसेसाहिया, काज्लेसाओ किसेसाहियाओं कण्डलेसाओं विसेसाहियाओं कण्डलेसाओं विसेसाहियाओं कण्डलेसाओं विसेसाहियाओं स्व

---पण्ण० प १७ । उ २ । स १६ । प्र० ४३६

गर्भंज पंचेन्द्रिय तिर्थं चपीनिक शुक्ततेशी सबसे कम. तिर्थं च स्त्री शुक्ततेशी उनसे संस्थातगुषा, ग० पं० तिर्थं च एम्सेत्री उनसे संस्थातगुषा, तिर्थं च स्त्री पद्मतेशी उनसे संस्थातगुषा, ग० पं० तिर्थं च रिक्रोतेशी उनसे संस्थातगुषा, ग० पं० तिर्थं के तेनोत्री उनसे संस्थातगुषा, ग० पं० तिर्थं कोतेशी उनसे संस्थातगुषा, ग० पं० तिर्थं कोतेशी उनसे संस्थातगुषा, ग० पं० तिर्थं कोतेशी उनसे संस्थातगुष्पा, पर्व पं० तिर्थं काणोततेशी उनसे विशेषाधिक, तिर्थं च स्त्री काणोततेशी उनसे स्थावगुष्पा, तिर्थं च स्त्री कृष्णतेशी उनसे विशेषाधिक, तिर्थं च स्त्री कृष्णतेशी उनसे विशेषाधिक स्त्री कृष्णतेशी वास्त्री विशेषाधिक स्त्री कृष्णतेशी वास्त्री कृष्णतेशी कृष्णतेशी वास्त्री कृष्णतेशी वास्त्री कृष्णतेशी कृष

'प्रहः १८ संमूर्श्विम पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकों, गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिको तथा तिर्यंच स्त्रियों में :---

प्यसि णं अंते! संमुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं गव्भवक्कतियपंचेदिय-(तिरिक्खजोणियाणं) तिरिक्खजोणिणीणं य कष्ट्लेसाणं जाव सुक्कलेसाणं व कयरे कयरेहितो अप्पा बा ४ १ गोयमा! सञ्ज्वत्योचा गव्भवक्कतिया तिरिक्खजोणिया सुक्कलेसा, सुक्कलेसाओ तिरि० संखंजजगुणाओ, पम्हलेसा गव्भयवक्कतिया तिरिक्ख-जोणिया संखेजगुणा, पम्हलेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, तेडलेसा गव्भयवक्कतिया तिरिक्खजोणिया संखेजगुणा, तेडलेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजजगुणाओ, काङलेसाओ संखेजजगुणा, तेडलेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजजगुणाओ, काङलेसा संखेजजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कष्ट्लेसा विसेसाहिया, काङलेसा संखेजजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कष्ट्लेसा विसेसाहिया, कष्टलेसा विसेसाहिया। [ इस पाठ में भूल मालूम होती है। यदाप इसको नभी प्रतियों में एक ला ही पाठ भिला है, इमारे जिचार में इसमें गर्भज पंचेन्द्रिय तियं चयोनिक तथा तियं च स्त्री सम्बन्धी जितना पाठ है वह ८६ १७ की तरह होना चाहिए। गुणीजन इस पर जिचार करें। इसने तथं ८६ १७ के तनुसार किया है।

गर्मन पंचेन्द्रिय निर्यं चयोनिक शुक्ततेशी तबसं कम, तिर्यंच स्त्री शुक्ततेशी उनसे सस्यातगुषा, ग० पं० ति० पदमतेशी उनसे संस्थातगुषा, निर्यंच स्त्री पदमतेशी उनसे संस्थातगुषा, ग० पं० ति० तेत्रोतेशी उनसे संस्थातगुषा, विर्यंच स्त्री तेत्रोतेशी उनसे संस्थातगुषा, ग० पं० ति० कापोततेशी उनसे संस्थातगुषा, ग० पं० ति० मीलतेशी उनसे सिशोषाधिक, ग० पं० ति० कृष्णतेशी उनसे सिशोषाधिक, तिर्यंच स्त्री कापोततेशी उनसे संस्थातगुषा, विर्यंच स्त्री नीततेशी उनसे विशेषाधिक तथा विर्यंच स्त्री क्ष्मतेशी उनसे सिशोषाधिक होती हैं। हमने संमूर्धिम पंचेन्द्रिय तिर्यंचानिक कापोततेशी असंस्थातगुषा, नीततेशी उनसे सिशोषाधिक तथा कृष्णतेशी उनसे विशेषाधिक तथे ति हैं।

प्ट १९ पंचेन्द्रिय तिर्यं चयोनिको तथा तिर्यंच स्त्रियों में :--

एएसि णं भंते ! पंचेंदियतिरिक्चजोणियाण तिरिक्चजोणिणीण य कष्टलेसाणं जाव सुक्कलेसाणं कवरे कयरेहितो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सव्बत्थोवा पंचेंदिय-तिरिक्चजोणिया सुक्कलेसा, सुक्कलेसाओं संबेञ्जगुणाओं, पन्हलेसा संबेञ्जगुणाओं, पन्हलेसा संबेञ्जगुणाओं, वेञ्चलेसा संबेञ्जगुणाओं, वेञ्चलेसाओं संबेञ्जगुणाओं, वेञ्चलेसाओं संबेञ्जगुणाओं, काञ्चलेसा संबेञ्जगुणां, नील्चलेसाओं विसेसाहियाओं, कष्टलेसा विसेसाहिया, काञ्चलेसा असंबेञ्जगुणा, नील्चलेसा विसेसाहिया, कष्टलेसाओं विसेसाहियाओं।

— पण्णार प १७ । च २ । सु १६ । पुरु ४४०

[इस पाठ में भूल मालूम होती है। वयपि हमें नभी प्रतियों में एक-साडी पाठ मिला है, हमारे विचार में शोष की तरफ का पाठ निम्म प्रकार से होना चाहिये क्योंकि यहाँ पंचेन्द्रिय विर्यं चयोनिकों में गर्भज युक्य तथा संस्कृष्टिम दोनों सिम्मलित हैं। गूणीजन इस पर विचार करें।

'काऊलेस्साओ संबेज्जगुणाओ, नील्लेस्साओ विसेसाहियाओ, कब्हलेस्साओ विसेसाहियाओ, काऊलेम्सा असंबेज्जगुणा, नील्लेस्सा विसेसाहिया, कब्हलेस्सा विसेसाहिया।'

हमने अर्थ इसी खाधार पर किया हैं।]

पंचेंद्रिय तिर्यचयीनिक शुक्ललेशी सबसे बम, तिर्यच स्त्री शुक्ललेशी उनसे संस्थातगुणा, पं॰ ति॰ पदमलेशी उनसे संस्थातगुणा, स्त्री तिर्यच पदमलेशी उनसे संस्थात- गुषा, पं॰ ति॰ तैजीलेशी उनसे संख्यातगुषा, तिर्यंच स्त्री तेजोलेशी उनसे संख्यातगुषा, तिर्यंच स्त्री कापोतलेशी उनसे संख्यातगुषा, तिर्यंच स्त्री कापोतलेशी उनसे विशेषाधिक, तिर्यंच स्त्री कृष्णलेशी उनसे विशेषाधिक, पंचीन्द्रय तिर्यंचगोनिक कापोतलेशी उनसे असंख्यातगुषा, पं० ति॰ कृष्णलेशी उनसे विशेषाधिक तथा पं० ति॰ कृष्णलेशी उनसे विशेषाधिक होते हैं।

'८६'२ • तियंचयोनिकों तथा पंचेन्द्रिय तियंच स्त्रियो मे :--

एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं, तिरिक्खजोणिणीण य कण्हलेसाणं जाव सुक्कलेसाण य कथरे कथरेहितो अप्पा वा ४ १ गोयमा! जहेव नवमं अप्पावहुगं तहा इमं पि, नवरं काउलेसा तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा। एवं एए दस अप्पावहुगा तिरिक्खजोणियाणं।

-- पण्ण० प १७ | उ २ | सू १६ | प्र० ४४०

तिर्यचयोनिक तथा गर्मज पंचेद्रिय तिर्यच स्त्रियो में कौन-कौन अल्य, बहु, सुश्य अथवा विशेषाधिक है—इस सम्बन्ध में 'ब्ट्'रह में जैवा कहा बैसा कहना लेकिन कापोतलेशी तिर्यचयोनिक जीव अनंतगृणा कहना।

टीकाकार ने पूर्वाचार्यों द्वारा उक्त दो संग्रह गाथाओं का उल्लेख किया है-

- (१) ओहियपॉर्णिद संमुन्छिमा य गन्भे तिरिक्ल इत्थिओ। समुन्छगन्भतिरि या, मुन्छतिरिक्ली य गन्भीम॥
- (२) संमुच्छिमगञ्भइत्थि पणिदि तिरिगित्थीयाओ ओहित्थी। इस अप्पवहराभेआ तिरियाणं होति नायच्या॥
- (१) अधिक तामान्य तियंच पंचेन्द्रिय, (२) संमूर्ष्ट्रिम तियंच पचेन्द्रिय, (३) गर्भज तियंच पंचेन्द्रिय, (४) गर्भज तियंच पंचेन्द्रिय न्त्री, (५) संमूर्ष्ट्रिम तथा गर्भज तियंच पंचेन्द्रिय, (६) संमूर्ष्ट्रिम पंचेन्द्रिय तथा तियंच न्त्री, (७) गर्भज तियंच पंचेन्द्रिय तथा तियंच न्त्री, (८) मंनूर्ष्ट्रिम, गर्भज तियंच पंचेन्द्रिय तथा तियंच न्त्री, (६) पंचेन्द्रिय तियंच तथा तियंच न्त्री और (१०) औधिक मामान्य तियंच तथा तियंच न्त्री। इस प्रकार तियंची के दस अस्पबद्धल जानने।

\$5.32

एवं मणुस्सा वि अप्पाबहुगा भाणियञ्चाः नवरं पच्छिमं (दसं) अप्पाबहुगं निष्य ।

— पण्ण० प १७ । उ २ । सूत्र १६ यह पाठ पण्णवणा सूत्र की प्रति (क) तथा (ग) में नही है लेकिन (ख) में हैं, टीका

यह पाठ पण्णवणा सूत्र की प्रति (क) तथा (ग) में नहीं है लेकिन (ख) में हैं। टीका में भी है। 'मनुष्याणामपि वक्तव्यानि, नवरं पश्चिमं दशममल्यबहुत्वं नास्ति, मनुष्याणाम-नन्तत्वामायात् , तदभावे काऊलेसा अर्णतगुणा इति पदासम्भवात् ।'

मनुष्य का अल्पबहुत्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचयीनिक की तरह जानना (देखो 'न्ह' ११ से न्ह' १६ तक)। 'न्ह' २० वॉ बोल नहीं कहना ; क्योंकि मनुष्यों में अनन्त का अभाव है। बता 'कापोतलेशी अनन्तगुष्या' यह पाठ सम्भव नहीं है।

'दृह'२२ देवताओं में :--

एएसि ण भन्ते ! देवाणं कण्हलेसाणं जाव सुक्कलेसाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सव्यत्योवा देवा सुक्कलेसा, पम्हलेसा असंबेच्जगुणा, काऊ-लेसा असंबेच्जगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, तेऊलेसा संबेच्जगुणा !

— पन्ना पर्का वरास १७। प्र ४४०

शुक्ललेशी देवता मबसे कम, उनसे पट्मलेशी असंख्यातगुणा, उनसे कायोतलेशी असंख्यातगुणा, उनसे नीललेशी विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेशी विशेषाधिक तथा उनसे तेओलेशी देवता संख्यातगुणा होते हैं।

·⊏६·२३ देवियों में :—

एएसि णं भेते ! देवीणं कष्हलेमाणं जाव तेऊलेमाण य क्यरे क्यरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सञ्ज्ञयोषाओ देवीओ काऊलेमाओ, नीललेमाओ विसे-साहियाओ, कष्हलेसाओ विसेसाहियाओ, तेऊलेमाओ संविष्ठगुणाओ।

--- पव्चा ० प १७ | उ २ | स् १७ | ५० ४४०

काषोतलेशी देवियाँ मबसे कम, उनसे नोललेशी विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेशी विशेषाधिक तथा उनसे तेबोलेशी देवियाँ संख्यातगुणी होती हैं।

'दृश्'२४ देवता और देवियो में :--

एएसि णं भंते ! देवाणं देवीणं य कष्टलेसाणं जाव सुक्कलेसाण य कपरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सञ्चत्योवा देवा सुक्कलेसा, पस्हलेसा असंबोज्ज-गुणा, काञ्चलेसा असंबोज्जगुणा, नीळलेसा विसेसाहिया, कण्डलेसा विसेसाहिया, काञ्जलेसाओ देवीओ संबोज्जगुणाओ, नीळलेसाओ विसेसाहियाओ, कण्डलेसाओ विसेसाहियाओ, तेञ्जलेसा देवा संबोज्जगुणा, तेञ्जलेसाओ देवीओ संखेज्जगुणाओ।

-- dealo d fol 3 5 1 ff fol do A.A.o.

शुक्तलेशी देवता सबसे कम, उनसे पद्मजेशी असंस्थातगुणा, उनसे कापोतजेशी असंस्थातगुणा, उनसे नीललेशी विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेशी विशेषाधिक, उनसे कापोत- क्षेत्री देवियाँ संक्यातगुणी, उनसे नीललेशी देवियाँ फिरोपाधिक, उनसे कृष्णलेशी देवियाँ क्रिरोपाधिक, उनसे तेजीलेशी देवता संस्थातगुणा तथा उनसे तेजीलेशी देवियाँ संस्थातगुणी होती हैं।

'८६'२५ भवनबासी देवताओं में :--

एएसि णंभते ! भवणवासीणं देवाणं कण्डलेसाणं जाव तेऊलेसाण य कवरे कवरेहितो अप्या वा ४ १ गोवमा ! सम्बन्धोवा भवणवासी देवा तेऊलेसा, काऊलेसा असंखेडजराणा, नीळलेसा विसेसाहिया, कण्डलेसा विसेसाहिया।

-- पण्ण ० प १७ । च २ । स १८ । प्र० ४४०

तेजोलेशी भवनवासी देवता सबसे कम, उनसे कापोतलेशी म॰ असंस्थातगुणा, उनसे नीललेशी म॰ विशेषाधिक तथा उनसे कुणलेशी म॰ विशेषाधिक होते हैं।

'८६'२६ भवनवासी देवियो में :--

एएसि णं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं कण्हलेसाणं जाव तेऊलेसाण य कयरे कयरेहितों अप्या वा ४ १ गोयमा ! एवं चेव ।

—पव्या• प १७ । छ २ । सु१८ । पु० ४४०-४१

तेजोलेशी भवनवामी देवियाँ मबसे कम, उनसे कापोवलेशी भ० असंस्थातगुणी, उनसे नीललेशी भ० विशेषाधिक तथा उनसे कृष्णलेशी भ० देवियाँ विशेषाधिक होती हैं।

·<६·२७ भवनवासी देवता तथा देवियो में :--

एएसि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं देवाणं य कल्हलेसाणं जाव तेडलेसाण य कमरे कमरेहितो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सम्बत्धोवा भवणवासी देवा तेडलेसा, भवणवासिणीओ तेडलेसाओ संखेडजगुणाओ, काडलेसा भवणवासीदेवा असंखेडज-गुणा, नीळलेसा विसेसाहिया, कल्हलेसा विसेसाहिया, काडलेसाओ भवण-वासिणीओ देवीओ संखेडजगुणाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कल्हलेसाओ विमेसाहियाओ।

—पण्या॰ प १७। व २। स् १८। पृ० ४४१

तेजोलेशी भवनवामी देवता सबसे कम, उनसे तेजोलेशी भ॰ देवियाँ संस्थात गुणी, उनसे काषोतलेशी भ॰ देवता असंस्थात गुणी, उनसे नीललेशी भ॰ देवता विशेषाधिक, उनसे काणोतलेशी भन्देवता विशेषाधिक, उनसे काणोतलेशी भवनवासी देवियाँ संस्थातगुणी, उनसे नीललेशी भव॰ देवियाँ विशेषाधिक तथा उनसे कृष्णलेशी भ॰ देवियाँ विशेषाधिक होती हैं।

'८६' रद भवनवासी देवों के मेदों में :--

(क) एएसि णं अते ! दीलकुमाराणं कण्डुरुस्साणं जाव तेक्ररुस्साणं य कदरे कदर्रोहतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा! सञ्चल्योवा दीवकुमारा तेक्ररुस्सा, काक्ररुस्सा असंखेकजकुणा, नींक्ररुस्सा विसेसाहिया, कण्डुरुस्सा विसेसाहिया ।

—भग० श १६ | च ११ प्र ३ । पृ० ७५३

(ख) उद्हिकुमाराणं ××× एवं चेव ।

— भग० श १६ । उ १२ । प्र १ । प्र०७५ ३

(ग) एवं दिसाकुमारा वि ।

— सग० रा १६ । उ १३ । प्र १ । प्र० ७५३

(स्व) एवं थणियकुमारा वि ।

— भग० श १६ । उ १४ । प्र १ । प्र० ७५३

(क) नागकुमारा णं भंते ! ××× जहा सोलसमसए दीवकुमारुद्देसए तहेव निरिवसेसं भाणियव्वं जाव दुवी (ति )।

— भग० श १७ | उ १३ | प्र १ । प्० ७६१

(च) सुवन्नकुमाराणं × × × एवं चेव ।

— भग० श १७ | उ १४ | प्र १ | पृ० ७६१

(छ) विज्जुकुमाराणं ××× एवं चेव।

— भग० श १७ | उ १५ | म १ | पृ० ७६१

(ज) वाउकुमाराणं ××× एवं चेव।

---भग॰ श १७ | उ १६ | प्र १ | पृ॰ ७६१

(क) अभिक्रमाराणं ××× एवं चेव।

—भग० श १७ | उ १७ | प्र १ । प्र० ७६१

तेजीलेशी द्वीपकुमार सबसे कम, उनसं कापोतलेशी अगंख्यात गुणा, उनसे नीललेशी विशेषाधिक तथा उनसे ऋष्यलेशी विशेषाधिक होते हैं।

इसी प्रकार नागकुमार, खुवर्गकुमार, निय्तुतकुमार, अग्निकुमार, उद्धिकुमार, दिशाकुमार, नायुकुमार, तथा स्तनितकुमार देवों में भी अल्पबहुत्व जानना ।

'८६'२६ बानब्यंतर देवों में :---

एवं बाणमंतराणं, तिन्नेव अप्पाबहुया जहेब भवणवासीणं तहेव भाणियञ्जा । —पन्न १४ । छ २ । छ १८ । छ १८ । ४४० 'म्ह'२६'१ वानव्यंतर देवीं में :--

तेजोक्षेत्री बानव्यंतर देवता सबसे कम, उनसे कापोतलेशी असंस्थातगुणा, उनसे नीललेशी विशेषाधिक तथा उनसे कृष्णनेशी विशेषाधिक होते हैं।

'ट्रह'२ वानव्यंतर देवियों में : -

तेजोलेग्री वानव्यंतर देवियाँ सबसे कम, उनसे कापोतलेशी असंस्थातगुणी, उनसे नीललेग्री विशेषाधिक तथा उनसे कृष्णलेशी विशेषाधिक होती हैं।

'द्रह'२ह'३ बानव्यंतर देव और देवियों में :--

तेजोलेसी बानव्यंतर देवता सबसे कम, उनसे तेजोलेसी बा॰ देवियाँ सस्यात गुणी, उनसे कापोतलेसी बानव्यंतर देवता सबंस्थातगुणी, उनसे कापोतलेसी बा॰ देवता विशेषाधिक, उनसे काणोतलेसी बानव्यंतर देवियाँ सस्यातगुणी, उनसे काणोतलेसी बानव्यंतर देवियाँ सस्यातगुणी, उनसे नीललेसी बा॰ देवियाँ विशेषाधिक, तथा उनसे कुष्णलेसी बा॰ देवियाँ विशेषाधिक होती हैं।

'प्रध'३० ज्योतिषी देव और देवियों में :--

एएसि णं भंते ! जोड्सियाणं देवाणं देवीण य तेऊलेसाणं क्यरे क्यरेहितो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सम्बत्योवा जोड्सिया देवा तेऊलेस्सा, जोड्सिणीओ देवीओ तेऊलेसाओ संवेडकराणाओ ।

— पव्या० प १७ । उ २ । स् १६ । पृ० ४४१

तेजोलेशी ज्योतिषी देवता सबसे कम तथा उनसे तेजोलेशी ज्योतिषी देवियाँ संस्थातगुणी है।

'मध'३१ वैमानिक देवों में :--

एएसि नं भंते ! वैमाणियानं देवानं तेऊलेमानं पम्हलेमानं सुक्कलेमान य क्यरेहितो अप्या वा ४ १ गोयमा ! सन्बत्धीना वेमाणिया देवा सुक्कलेमा, पम्हलेसा असंकित्तराना, तेऊलेमा असंकित्तराना।

शुक्तलेशी वैमानिक देवता सबसे कम, उनसे पद्म्लेशी असंख्यातगुणा तथा उनसे तेजोलेशी असंख्यातगुणा होते हैं।

'द्रह'३२ बैमानिक देव और देवियों में :--

एएसि णं भंते ! बेमाणियाणं देवाणं देवीण य तेज्ञ्लेस्साणं पम्हलेस्साणं सुक-लेस्साण य क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोथमा ! सञ्चत्थोवा वेमाणिया देवा युक्करेस्सा, पन्हलेस्सा असंकेडजगुणा, तेउलेस्सा असंकेडजगुणा, तेउलेस्साओ वैमा-भिणीओ वैवीको संकेडजगुणाओ ।

— पण्ण॰ प १७। छ २। स् २०। छ० ४४१ शुक्सलेशी बैमानिक देवता सबसे कम, उनसे पद्मलेशी बै॰ देवता असंस्थातगुणा, उनसे तेजोलेशी बै॰ देवता असंख्यातगुणा तथा उनसे तेजोलेशी बैमानिक देवियाँ संस्थातगणी होती हैं।

'प्रह' ३३ भवनवासी, बानव्यतर, ज्योतिषी तथा वैमानिक देवों में :-

एएसि णं भंते ! भवणवासीदेवाणं वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाण य देवाणं य कण्हलेसाणं जाव सुक्लोसाणं य कवरे कवरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा! सव्वत्योवा वेमाणियां देवा सुक्लोसां, पन्हलेसा असंखेकज्ञगुणां, तेऊलेसा असंखेकज्जगुणां, तेऊलेसा असंखेकज्जगुणां, तेऊलेसा भवणवासी देवा असंखेकज्जगुणां, काठलेसा भवणवासी देवा असंखेकज्जगुणां, काठलेसा असंखेकज्जगुणां, तेठलेसा विसेसाहियां, कल्ललेसा विसेसाहियां, केललेसा असंखेकज्जगुणां, नीठलेसा विसेसाहियां, कल्ललेसा विसेसाहियां, कल्ललेसा विसेसाहियां, वेकलेसा असंखेकज्जगुणां, नीठलेसा विसेसाहियां, कल्ललेसा विसेसाहियां, वेकलेसा विसेसाहियां, वेकलेसा विसेसाहियां, वेकलेसा विसेसाहियां, वेकलेसा विसेसाहियां, वेकलेसा वोहसियां देवा संखेकजगुणां।

— पण्ण• प १७ | उ २ | सू २१ | पृ• ४४१

शुक्ततेशी वैमानिक देव सबसे कम, उनसे पदमलेशी वै० देव असंस्थातगुणा, उनसे तेनोनेशी वै० देव असंस्थातगुणा, उनसे तेनोलेशी भवनवासी देव असंस्थातगुणा, उनसे कापीतलेशी भ० देव असंस्थातगुणा, उनसे नीललेशी भ० देव विशेषाधिक, उनसे इम्णलेशी भ० देव विशेषाधिक, उनसे तेनोलेशी वानव्यंतर देव असंस्थातगुणा, उनसे कापीतलेशी वानव्यंतर देव असंस्थातगुणा, उनसे नीललेशी वा० देव विशेषाधिक, उनसे इम्णलेशी वा० देव विशेषाधिक तथा उनसे तेनोलेशी ज्योतिशी देव संस्थातगुणा होते हैं।

'मह'३४ भवनवासी, बानव्यंतर, ज्योतिषी तथा वैमानिक देवियों में :---

एएसि णं भंते ! भवणवासिणीणं वाणमंतरीणं जोइसिणीणं बेमाणिणीण य कष्क्ठेसाणं जाव तज्ञ्छेसाण य कयरे क्वरोहितो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सव्य-स्थोबाणो देवीओ वेमाणिणीओ तेज्ञ्छेसाओ, भवणवासिणीओ तेज्ञ्छेसाओ असंस-क्वज्युलाओ, काज्ञ्छेसाओ असंसेज्जगुणाओ, नीच्छेसाओ विसेसाहियाओ, कृष्क्छेसाओ विसेसाहियाओ, तेज्ञ्छेसाओ वाणमंतरीओ देवीओ असंस्थेज्जगुणाओ, काज्ञ्छेसाओ असंस्थेजगुणाओ, नीच्छेसाओ विसेसाहियाओ, कृष्क्ष्टेसाओ विसे-सगहियाओ, तेज्ञ्छेसाओ जोइसिणीओ देवोओ संस्थेज्जगुणाओ। तेजोलेखी पैमानिक देवियाँ सबसे कम, दनसे तेकोलेखी मकनवासी देवियाँ असंक्यात गुणी, उनसे कायोललेखी म॰ देवियाँ त्रसंक्यात गुणी, उनसे नीवलेखी म॰ देवियाँ विशेषा-धिक, उनसे कृष्णलेखी म॰देवियाँ विशेषाधिक, उनसे तेजोलेखी वानव्यन्तर देवियाँ असंक्यात गुणी, उनसे कायोललेखी वा॰ देवियाँ असंक्यात गुणी, उनसे नोललेखी वा॰ देवियाँ विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेखी वा॰ देवियाँ विशेषाधिक तथा उनसे तेजोलेखी ज्वीतिथी देवियाँ संक्यात गुणी होती हैं।

·प्र: '३५ चारों प्रकार के देव और देवियों में :-

एएसि णं मंते ! भवणवासीणं जाव वैमाणियाणं देवाण य देवणी य कण्हहेसाणं जाव सुक्कोलाल य कयरे कवरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सम्बत्धोवा
वैमाणिया देवा सुक्कोलाल य कयरे कवरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सम्बत्धोवा
वैमाणिया देवा सुक्कोलाल स्वत्यं असंबेक्जगुणाओ तेडकोसा अवसंबेक्जगुणा, तेडकोसाओ मवणवासी देवा असंबेक्जगुणा, तेडकोसाओ मवणवासी देवा असंबेक्जगुणा, तेडकोसाओ मवणवासी असंखेक्जगुणा, नीछलेसा विसेसाहिया कण्कोलाओ संबेक्जगुणाओ नीछलेसाओ विसेसाहियाओ, कण्कलेसाओ
विसेसाहियाओ, तेडकोसा वाणमंतरा संबेक्जगुणा, नीछलेसाओ वाणमंतरीओ
संबेक्जगुणाओ, काडकेसा वाणमंतरा असंबेक्जगुणा, नीछलेसाओ वाणमंतरीओ
संबेक्जगुणाओ, काडकेसा वाणमंतरा असंबेक्जगुणा, नीछलेसाओ
विसेसाहियाओ, काडकेसाओ वाणमंतरीओ संबेक्जगुणाओ, नीळलेसाओ
विसेसाहियाओ, क्ल्ललेसाओ विसेसाहियाओ, तेडकोसाओ बोहिसणीओ संबेक्जगुणाओ।

--- पण्प॰ प १७ । व २ । सु २२ । पृ० ४४१-४२

ग्रुक्तलेशी वैमानिक देव सबसे कम, उनसे पद्मलेशी वै॰ देव असंस्थात गुणा, उनसे तेजोलेशी वै॰ देव असंस्थात गुणा, उनसे तेजोलेशी वै॰ देववां संस्थात गुणी, उनसे तेजोलेशी वै॰ देववां संस्थात गुणी, उनसे तेजोलेशी म॰ देवियां संस्थात गुणी, उनसे कांगेतलेशी म॰ देव विशेषाधिक, उनसे कुष्णलेशी म॰ देव विशेषाधिक, उनसे कुष्णलेशी म॰ देव विशेषाधिक, उनसे कुष्णलेशी म॰ देवियां संस्थात गुणी, उनसे नीललेशी म॰ देवियां स्थात गुणी, उनसे नीललेशी म॰ देवियां संस्थात गुणी, उनसे तेजलेशी म॰ देवियां विशेषाधिक, उनसे तेजलेशी वान-व्यंतर देव संस्थात गुणी, उनसे नीललेशी वा॰ देवियां संस्थात गुणी, उनसे तेजलेशी वा॰ देवियां स्थापाध्क, उनसे तेजलेशी वा॰ देवियां संस्थात गुणी, उनसे तेजलेशी वा॰ देवियां संस्थात गुणी होती हैं।

#### · ह ० लेक्या और विविध विषय :---

## १ ह १ लेक्यांकरखः ---

(कड़िवर्ड णं मंते ! लेस्साकरणे पत्नतं १ गोयमा !) लेस्साकरणे ख्रव्यिहे ××× एए सच्चे नेरड्यादी दण्डगा जाव बेमाणियाणं जस्स कं अस्य तं तस्स सच्चं भाषियत्वं ।

— भग॰ श १६। उ६। प्र ४। पृ० ७८६

२२ करषों में 'लेरपाकरण' भी एक है। लेरपाकरण ब्राप्तकार का है, यथा—कृष्ण-लेरपाकरण यावत् शुक्तलेरपाकरण। सभी जीव रण्डकों में लेरपाकरण कहना लेकिन जिनमें जितनी लेरपा हो जतने लेरपाकरण कहने। टीकाकर ने 'करण' की इस प्रकार व्याहणा की है—

तत्र क्रियतेऽनेनेति करणं—क्रियायाः साधकतमं कृतियां करणं—क्रियामात्रं, नन्वस्मिन् व्याक्त्याने करणस्य निर्शृ तो स्व न भेदः स्यात् , निर्शृ तो रिप त्रियारूपत्वान् , नैर्व, करणमारस्भक्रिया निर्शृ तिस्तु कार्यस्य निष्पत्तिरिति ।

जिसके द्वारा किया जाय वह करण । किया का माधन अथवा करना वह करण । इस दूसरी ब्युट्यत्ति के प्रमाण से करण व निवृत्ति एक हो गई ऐमा नहीं ममस्तना, क्योंकि करण आरंभिक किया रूप है तथा निवृत्ति कार्य की समाग्रि स्प है ।

## ११२ लेक्यानिव तिः---

कहबिहा णं भंते ! टेस्सानिव्यत्ती पन्नत्ता १ गोयमा ! छव्जिहा टेस्सानिव्यत्ती पन्नताः तंजहा—कष्टटेस्सानिव्यत्ती जाब सुक्क्टेस्सानिव्यत्ती । एवं जाब वेमाणियाणं जस्म जङ्ग टेस्साओं ( तस्स तत्तिया भाणियव्या ) ।

— भग• हा १६ | च क । म १६ | घ ० ७ ८८ इ: तेस्यानिव ति होती हैं यथा कृष्णतेस्यानिव ते यावत शुक्लतेस्यानिव ति । इसी प्रकार रचक के सभी जीवों के तेस्यानिव ति होती हैं। विश्व रच्छक में जितनी लेस्या होती है उसमें उतनी तेस्यानिव ति कहना। टीकाकार ने निवृत्ति की न्याक्या इस प्रकार की हैं:—

निर्वर्तनं - निर्वृ तिर्निष्पत्तिजीर्वस्यैकेन्द्रियावितया निर्वृ त्तिजीर्वनिर्वृ त्तिः।

निर्कृ चि-निर्वर्तन अर्थात् निष्पन्नता। यथा जीव का एकेन्द्रियादि रूप से निर्कृ च होना जीवनिर्कृ चि । लेर्यानिर्कृ चि का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है—द्रव्यलेर्या के द्रव्यों के ग्रहण की निष्पन्नता अथवा भावलेह्या के एक लेह्या से दूसरी लेह्या में परिवमन की निष्पन्नता लेह्यानिष्ट्<sup>र</sup>ित।

## १३ लेक्या और प्रतिक्रमण:--

पिंडकमामि छ्राह् लेस्सार्ह – कष्हलेस्साए, नीळलेस्साए, काऊलेस्साए, तेऊलेस्साए, पश्हलेस्साए, युक्कलेस्साए।  $\times \times \times$  तस्त मिन्छामि दुक्कहें।

---बाव० व ४ । सु६ । पृ० ११६⊏

आपित्स्त्र तिणि एत्यं, अपसत्था व्वरिमा पसत्थाः । अपसत्थासु वट्टियं, न वट्टियं ज पसत्थासु । एसऽद्वयारो एया—सु होइ, तस्स य पडिक्कमामि ति । पडिकूटं बहामी, जं भणियं पुणो न सेवेमि ।

— आव∘ अ ४ । स.६ । हारि० टीका में उद्धत

मैं छः लेश्याओं का प्रतिक्रमण करता हूँ — छनसे निकृत्त होता हूँ। मेरे लेश्या जनित यफत निष्फल हों।

यदि तीन अप्रशस्त लेश्या में बर्तना की हो तथा तीन प्रशस्त लेश्या में बर्तना न की हो तो इस कारण से संयम में यदि किसी प्रकार का अतिचार लगा हो तो उसका मै प्रतिक्रमण करता हूँ। प्रतिकृत लेश्या में यदि बर्तना की हो तो मैं प्रतिशा करता हूँ कि फिर उसका सेयन नहीं करूंगा।

# १६४ लेक्या शास्त्रत भाव है :--

'पुन्नि भंते! छोयंते, वन्छा अछोयंते? पुन्नि अछोयंते पन्छा छोयंते? रोहा! छोयंते य, अछोयंते य; जाव —( पुन्नि एते, वन्छा एते —दुवेते सासया भावा), अणाणुपुञ्जो एसा रोहा! ××× एवं छोयंते एक्केक्केणं संजोएयन्त्रे क्षेमीह् ठाणेडि. तंजहा—

> उन्नास-साथ-चणउदहि-पुडवी-दीना य सागरा नासा। नेरह्याई अस्त्रिय समया कस्माइं लेस्साओ॥१॥ दिद्वी-दंसण-णाणा-सण्णा-सरीरा य जोग-उनओगे। दव्यपपसा पज्जन अद्धा कि पुर्तिन लायंते॥२॥ —मग० शारी व ६ । प्र २१६, २२० । प्र० ४०३

लोक, अलोक, लोकान्त, अलोकान्त आदि शास्त्रत मार्वो की तरह तेश्या भी शास्त्रत भाव है। पहले भी है, पीछे भी है; अनाजपूर्वी है, इनमें कोई कम नही है।

रोहक अपगार के प्रश्न करने पर अुगी और अच्छे का उदारहण देकर भगवान ने आगे-पीछे के प्रश्न को समकाया है।

'रोहा ! से ण अंडर कओ ?' 'भयवं ! कुक्कुडीओ !' 'सा ण कुक्कुडी कओ ?' 'भंते ! अंडराओ !'

— भग० श १ । उ.६ । प्र २१८ । प्र० ४०३

अण्डा कहाँ से आया १ मुर्गी से । सुर्गी कहाँ से आयी १ अण्डे से ।

दोनों पहले भी हैं, दोनों पीछे, भी हैं। दोनों शाश्चत भाव हैं। दोनों अनानुपूर्वों हैं, आगे पीछे का कम नहीं है।

लेश्याभी शास्वत भाव है; किसी अन्य शास्वत भाव की अपेक्षा इसका पहिले-पीछे का क्रम नहीं है।

## 'e y लेक्या और ध्यान :--

'६५'१ रौद्र ध्यान :---

काबोयनीलकाला, लेमाओ तीव्य संकिल्हाओ। रोहरुकाणोवगयसमः कम्मपरिणामजणियाओ॥

रौद्रध्यान में उपगत जीवो में तोज मंक्तिष्ट परिणाम वाली कापोत, नील, कृष्ण लेक्टबार्टहोती हैं।

'e u '२ आर्त्तध्यानः —

कावोयनीलकाला, लेसाओ णाइसंकिल्हाओ। अट्रक्ताणोवगस्स, कस्मपरिणामजणियाओ॥

टीका—कापोतनीळळळळेखाः । कि भृताः १ नातिसंबिक्यटा रौह्रव्यान त्रेश्यापेक्षया नातीबाशुभानुभावाः, भक्त्वीति क्रिया । कृत्येत्यत आह् -आर्त्वथानो-पगतस्य, जन्तोरिति गम्यते । कि निर्वथना एताः १ हत्यत आह्—कर्मपरिणामजनिताः तत्र 'कृष्णादिहृत्यसाचित्यात्, परिणामो य आत्मनः । श्कृटिकस्येव तत्रायं त्रेश्या-सम्दः प्रयुक्यते ॥ एतास्य कर्मोद्यायत्ता इति गाधार्यः । आर्ष्टच्यान में उपगत जीवों में नातिसंक्लिप्ट परिवाम वाली कापोत, नीत, कृष्ण लेरपाएँ होती हैं। यह रौद्रध्यान में उपगत जीवों के लेरपा परिवामों की अपेक्षा से कथन है अर्थात् रौद्रध्यान में उपगत जीव की अपेक्षा आर्य्यध्यान में उपगत जीव के लेरपा परिवाम कम संक्लिप्ट होते हैं।

टीकाकार का कथन है कि लेश्या कमोंदय परिवास जनित है।

'६५'३ धर्मध्यानः—

'६५'४ शुक्तध्यानः--

धर्म और ग्रुक्त ध्वानों में बर्तना हुआ जीव किन-किन लेरवा में परिणमन करता है— इनके सम्बन्ध में पाठ उपलब्ध नहीं हुए हैं। ध्वान और लेरवा में अविनामांनी मम्बन्ध है कि नहीं — यह कहा नहीं जा सकता है लेकिन चौरहवें गुणस्थान में जब जीव अयोगी तथा अलेशी हो जाता है तब भी उनके ग्रुक्त ध्यान का चौधा भेर होता है। यहाँ लेरवा रहित होकर भी जीव के ध्यान का एक उपभेर रहता है।

> निञ्चाणगमणकाले केवलिणोद्धनिरुद्ध जोगस्स । सुद्धमिकिरियाऽनिर्याष्ट्रं तद्दयं तणुकायकिरियस्स ॥ तस्सेव य सेलेसीगयस्स सेलोड्य निप्पकंपसा । बोच्छिन्मकिरियमप्यडिवाई काणं परमसुक्तं॥

> > — ठाण० स्था ४ । उ१ । स्२४७ । टीका में उद्दृत

निर्वाण के समय केवली के मन और वचन योगों का सम्पूर्ण निरोध हो जाता है तथा काययोग का अर्थ निरोध होता है। उस समय उसके जुक्त ध्यान का तीगरा भेद 'बुहुम-किरिए अनियट्टी' होता है और सुहम कायिकी किया—उच्छुवागादि के रूप में होती है।

उस निर्वाणगामी जीव के रौलेशस्त्र प्राप्त होने पर, सम्पूर्ण योग निरोध होने पर भी गुक्कथ्यान का चौषा भेर 'ममुच्छिन्नकियाऽप्रतिवातती' होता है, वर्षाप रौलेशस्त्र की स्थिति मात्र पांच हस्व स्वराक्षर उच्चारण करने समय जितनी होती है।

ध्यान का लेश्या के परिवमन पर क्या प्रभाव पडता है यह भी विचारणीय विषय है। क्या ध्यान के द्वारा लेश्या द्रव्यों का ग्रहण निर्णेतित या बंद किया जा सकता है। ध्यान का लेश्या-परिवमन के साथ क्या सीधा संयोग है या योग के द्वारा १ इत्यादि अनेक प्रश्न विक्रवनों के विचारने योग्य हैं।

## · ६६ लेक्या और मरण :---

बालमर्ग तिबिहे पन्नतं, तंजहा—ठिअलेस्से, संकिल्ड्रिलेस्से, पज्जबजाय-लेस्से। पंडियमरणे तिबिहे पन्नतं, तंजहा—ठिअलेस्से, असंकिल्ड्रिलेस्से, पञ्जब-जायलेस्से। बाल्यंडियमरणे तिबिहे पन्नतं, तंजहा -ठिअलेस्से, असंकिल्ड्रिलेस्से, अपज्जबजायलेस्से।

-- ठाण० स्था ३ । उ ४ । स् २२२ । पृ० २२**०** 

टीका-स्थिता- उपस्थिता अविशुध्यन्यसंक्टिश्यमाना च लेश्या कृष्णादि-र्यस्मिन् तत्स्थतलेश्यः, संक्लिस्टा-संक्लिश्यमाना संक्लेशमागच्छन्तीत्यर्थः, सा लेश्या यस्मिंसत्त्रथाः, तथा पर्यवाः- पारिशेष्याद्विशद्विवशेषाः प्रतिसमयं जाता यस्यां सा तथा, विशद्ध या वर्द्धमानेत्यर्थः, मा लेश्या यस्मिस्तत्त्येति, अत्र प्रथमं कृष्णादिलेश्यः सन् यदा कृष्णादिलेश्येस्वेव नारकादिपत्यदाते तदा प्रथमं भवति, यदा तु नीलादिलेश्यः सन् कृष्णादिलेश्येष्टपद्यते तदा द्वितीयं, यदा पुनः कृष्णलेश्यादिः सन् नीलकापोतलेश्ये-षुत्पचते तदा तृतीयम्, उक्तं चान्त्यद्वयसंवादि भगवत्याम् यदुक्तं – "से णूणं भंते ! कण्हलेसे, नीळलेसे जाव सक्लोसे भवित्ता काऊलेसेस नेरइएस उववज्जह ? हता, गोयमा ! से केणडू णं भंते । एवं वृच्चइ १ गोयमा । लेसाठाणेस संकिल्स्सिमाणेस वा विसुज्भमाणेसु वा काऊलेम्सं परिणमङ् परिणमङ्का काऊलेसेस् नेरङ्ग्स उववज्जङ्ग त्ति, एतदनुमारेणोत्तरसत्रयोरपि स्थितलेश्यादिविभागो नेय इति। पण्डितमरणे संक्रिक्यमानता लेक्स्याया नास्ति. संयतत्वादेवेत्ययं बालमरणादिशेषः बालपण्डित मरणं तु संक्लिश्यमानता विश्रद्ध यमानता च लेश्याया नास्ति, मिश्रत्वादेवेत्ययं विशेष इति । एवं च पण्डितमरणे वस्ततं। द्विविधमेवः संक्लिश्यमानलेश्यानिषेषे अवस्थित-बर्द्धमानलेश्यत्वात् तस्यः त्रिविधत्वं तु व्यपदेशमात्रादेवः बालपण्डितमरणं त्वेकविधमेवः संक्रियमानपूर्ववजानलस्यानिवेषे अवस्थितलेस्यत्वात तस्येतिः त्रीविध्यं त्वस्येतर-ब्यावनितो व्यपदेशत्रयप्रवन्ति।

-- ठाण० स्था ३ । उ.४ । स.२२२ **। टीका** 

सरण के समय में यांद लेर्या अवस्थित रहे तो वह स्थितलेर्यमरण, मरण के समय में यदि लेर्या संक्लिस्यमान हो तो वह सक्लिडलेर्यमरण, तथा मरण के समय में यदि लेर्या के पर्यायों की प्रतिनमय विद्युद्धि हो रही हो तो वह पर्यवजातलेर्यमरण कहलाता है। मरण के ममय में यदि लेस्या की अविद्युद्धि नहीं हो रही हो तो वह अवक्लिडलेर्यमरण तथा यदि मरण के समय में लेस्या की विद्युद्धि नहीं हो रही हो तो अपर्यवजातलेर्यमरण कहलाता है।

लेख्या की अपेक्षा से बालमरण के तीन भेद होते हैं —स्थितलेख्य, संक्रिक्टलेश्य और प्रयंग्यातलेश्य बालमरण ! बालमरणके समय यदि जीव कुष्णादि लेश्या में अविशुद्ध रूप में अवस्थित रहे तो 
उसका वह मरण स्थितलेश्य वालमरण कहलाता है, यथा—कुष्णलेशी जीव मरणके समय 
कृष्ण लेश्या में अवस्थित रहकर कुष्णलेशी नारकी में उत्तन्न होता है। वालमरण के समय 
यदि जीव लेश्या में मक्षिप्यमा—कल्यापत होता रहता है तो उनका वह मरण संक्षिप्यलेश्य वालमरण कहलाता है, यथा—नीलादिलेशी जीव मरण के समय लेश्यास्थानों में 
पंक्तिस्यमान होते होते कुष्णलेश्या में उत्तन्न होता है। वालमरण के समय यदि जीव को 
लेश्या के यथाँच विशुद्धि को प्राप्त हो रहे हो तो उसका वह मरण पर्यवजातलेश्य वालमरण 
कलताता है, यथा—कृष्णलेशी जीव मरण के समय लेश्या के पर्याणों में विशुद्धल को प्राप्त 
होता हुआ नील-काणातालि लेश्या में उत्तन्न होता है।

यद्यपि मृत सूत्र मे पंडितमरण के भी म्थितलेश्य, अमेक्लिप्टलेश्य तथा पर्यवजातलेश्य तीन भेद बताये गये हैं: तथापि टीकालार का कथन है कि पंडितमरण में लेश्या की संक्लिप्टता— अविशुद्धि मम्भव नहीं है, वहीं अमेक्लिप्टता— विश्वद्धि ही होती है तथा पर्ययजातलेश्य पंडितमरण में भी लेश्यक पर्यायों को विश्वद्धि ही होती है। अतः वास्तव में लेश्या की अपेक्षा सं पंडितमरण के दो ही भेद करने चाहियें। असंक्लिप्टलेश्य भेद की पर्यवजातलेश्य भेट में शामिल वर लेला चाहिये।

यद्यपि मूल पाट में वालपंडितमरण के भी स्थिततेहण, जर्मक्लिप्टतेहण तथा अपर्यंव-जाततेहण तीन भेद किये गये हैं; तथापि टीकाकार का कथन है कि बालपंडितमरण का एक स्थिततेहण भेद ही पराग चाहिये; ज्योंकि बालपंडितमरण के समय में न तो तेहणा की अविश्वाह ही होती है और न विश्वाहि, कारण उनमें बालत्व अंर पंडितत्व का माम्मिश्रण है। अतः वहाँ अमंक्लिप्टतेहण तथा अपर्यवकाततेहण भेदों का निपेध किया गया है। सुधीजन इस पर गम्मीर चिन्तन करें।

# '१७ लेक्या परिमाणों को समभाने के लिये दृष्टान्त :--

(क) जह जंबुतरुवरेगो, युपक्करुटभरियनिभयसाटमा। विद्वो हाई पुरिसीई, ते विती जंबु अक्सेंबमो। कि हुए १ ते वेलेको, आरुद्दमाणाण जीव संदेहो। तो हिंदिकण मुले, पाडेमुं ताई अक्सेंबमे विवास करें हों। तो लिंदिकण पुरुषे, पाडेमुं ताई अक्सेंबमे विवास हों। वितास करें ति १ साझामहल्लाब्रिद्दा, तहओं वेती पसाहाओं।।

गोच्छे चडत्यको उण, पंचमको बेति गेण्हह फटाई ? छट्टी बंती पढिया, एए चिचय झाह घेतुं जे ॥ दिट्टंतस्सोचणको, जो बंति तरू विश्चिन्समूळाओ । सो बट्टह किण्हाए, साहमहत्का उ नीलाए ॥ हतव पसाहा काऊ. गोच्छा तेऊ फळा य पम्हाए। पढियाए, मुक्क्टेसा, आहवा अर्ण उदाहरूएं॥

— आव∘ अ४। स.६। हारि० टीका

स्व) पहिया जे छप्पुरिसा परिभट्टारणमञ्क्र दैसिन्ध । फल्रभरियरुक्समेगं पेक्सिता ते बिचितं ति ॥ णिम्मूल संघ साहबसाहुं छित्तुं चिणित्तु पहिदाइं । स्वाउं फल्राइं इति जं मणेण वयणं हवे कम्मं॥

— गोजी० गा५०६ ७ । प्र०१८२

हा: बंधु किसी उपवन में घूमने गये तथा एक फल से लदे भरे-पूरे अवनत शाखा वाले जासुन इक्ष को देखा। तबके मन में फलाहार करने की इच्छा जायत हुई। ह्वजों बंधुओं के मन में लेक्षा जीनत अपने-अपने परिणामी के कारण मिन्न-मिन्न विचार जायत हुए और उन्होंने फल खाने के लिये अलग-अलग प्रस्ताव रखे, उनसे उनकी लेक्षा का अनुमान किया जा सकता है।

प्रथम बंधुकाप्रस्ताय वाकिकोन पेड़ पर चढ़कर तोक्ष्णे की तकलीफ, करेतथा चढ़ने में गिरने की आ प्रांकाभी है। अतः सम्पूर्ण पेड को ही काट कर गिरादो और आ राम से फल खाओं।

द्वितीय बंधु का प्रस्ताव आया कि समुचे पेड़ को काटकर नष्ट करने से क्या लाभ ? बढी-वडी शाखायें काट डालो । फल सहज ही हाथ लग आयंगे तथा पेड भी बच जायगा।

तीसरा बंधु बोला कि बड़ी डालें काटकर क्या लाम होगा ! क्वोटी शाखाओं में ही फल बहुतायत से लगे हैं उनको तोड़ लिया जाय । आसानी से काम भी बन जायगा और पेड़ को भी विशेष जुकलान न होगा ।

च दुर्घ बंधू ने सुक्ताव दिया कि शाखाओं को तोक्ष्माठीक नहीं। फल के गुच्छे ही तोड़ लिये जायं। फल तो गुच्छों में ही हैं और हमें फल ही खाने हैं। गुच्छे, तोड़नाही उचित रहेगा।

पंचन बंधु ने धीमें से कहा कि गुच्छे तोड़ने की मी आवश्यकता नहीं है। गुच्छे में तो करचे-पक्के ममी तरह के फल होगे। हमें तो पक्के मीठे फल खाने हैं। पेड़ को कक्कोर दो परिपक्व रसीले फल नीचे गिर पहुँगे। हम मजे से खा लेंगे। बुटे बंधु ने ऋतृता मरी नोली में सबको समकापा क्यों विचारे पेड़ को काटते हो, बाढ़ते हो, तोक्ते हो, करूकोरते हो ! देखों ! जमीन पर आगे से ही अनेक पके पकाये फल स्वयं निपतित होकर पड़े हैं। उठाओं और खाओं। व्ययं में वृक्ष को कोई झति क्यों पहुँचाते हो !

'१७'२ ग्रामघातक दृष्टान्त

बोरा गामबहर्ल, बिणियाया एगो बंति वाएह। जं पेच्छह सर्व्य बा दुपर्य च चउप्पर्य वाबि॥ विश्वो माणुस पुरिसे यः तह्यो साउद्दे चद्दये य। पंचसको जुज्मति, छट्टो पुण तिथ्यमं भणह॥ एक्कं ता हरह धर्णः बीयं मारेह मा कुणह एयं। केवल हरह धर्णाती, जबसंहारो इसो तेर्ति॥ सन्वे सारेह ती, बहुइ सो किळ्लुलेमपरिणामो। एवं कम्रोण सेसा, जा चरमो सक्कलेमाए॥

— ज्ञाद० अ ४ । सु ६ । हारि० टीका इतः डाकृ किनी याम को लुटने के लिये जा रहेथे । इत्यो केमन में तेहराजनित अपने-अपने परिणामों के अनुसार मिन्न-मिन्न दिचार जायत हुए । उन्होंने शाम को खुटने के लिए अलग-अलग विचार रखें — उनसे उनके लेहरा परिणामों का अनुमान किया जा सकता है।

प्रथम डोक् का प्रस्ताव रहा कि जो कोई मनुष्य या पशुअपने मामने आ वे — उन सबको मारदेना चाहिए।

द्वितीय डाकूने कहा— पशुओ को मारने से क्या लाभ श्मनुष्यों को मारना चाहिए जो अपना विरोध कर सकते हैं।

तृतीय डाकूने सुकाया—स्त्रियो का हनन सत करो, दुष्ट पुरुषो का ही हनन करना चाहिए।

चतुर्यं डाक् का प्रस्ताव था कि प्रत्येक पुरुष का हनन नहीं करना चाहिए १ जो पुरुष शस्त्र सच्जित हो उनहीं को मारना चाहिए ।

पंचम डाकू बंला—शस्त्र सहित पुरुष भी यदि अपने को देखकर भाग जाते हैं तो उन्हें नहीं भारना चाहिए। सशस्त्र पुरुष जो सामना करे उनको ही मारो।

खठेडाकू ने नमकाया कि अपना सतलब धन खटने से है तो धन खूटें, मारें क्यों १ दूसरें का धन खीनना तथा किसी को आन से मारना— दोनो महादोष हैं। अंतः अपने खट लें लेकिन मारें किसी को नहीं। उपरोक्त रोनों द्यांत लेश्या परिणामों को समझने के लिये स्थूल द्रष्टान्त हैं। ये रोनों द्रष्टान्त दिगम्बर-श्वेताम्बर रोनों सम्प्रदायों में प्रचलित हैं। बतः प्रतीत होता है कि ये द्रष्टान्त परम्मरा से प्रचलित हैं।

# १८ जैनेतर प्रन्थों में लेक्या के समतुल्य वर्णन : -

'ह='१ महाभारत में :--

लेश्या से मिलती भावना महाभारत के शान्ति पर्व की "खूत्रगीता" मैं भिलती है जहाँ जगत् के सब जीवों को वर्ण—रंग के अनुसार छः भेदों मैं विभक्त किया गया है।

वड् जीववर्णाः परमं प्रमाणं कृष्णो धूम्रो नीलमशास्य मध्यम् । रक्तं पुनः सद्यतरं सुखं तु हारिद्ववर्णं सुसुखं च शुक्लम् ॥

— सहा० शा० पर्व। अ २८० । इली ३३

जीव खु: प्रकार के वर्णवाले होते हैं, यथा— कृष्ण, घृझ, नील, रक, हारिद्र तथा गुक्ल। कृष्ण वर्णवाले जीव को सबसे कम सुख, घृम वर्णवाले जीव को उससे अध्यक्ष सुख होता है। रक वर्णवाले जीव को मध्यम मुख होता है। रक वर्णवाले जीव का सुख- दु:ख सहने योग्य होता है। हारिद्रवर्ण (गीले वर्ण) वाले जीव सुखी होते हैं तथा गुक्लवर्णवाले परस सुखी होते हैं। इस प्रकार जीवों के खु: वर्षों का वर्णव परस प्रमाणित माना जाता है।

×× तत्र यदा तमस आधिक्यं सत्त्वरज्ञसोन्यूंनत्वसमत्वे तदा कृष्णो वर्णः। अन्त्ययोर्वेपरीत्ये थृष्ठः। तथा रजस् आधिकये सत्त्वतमसोन्यूंनत्वसमत्वे नीळवर्णः। अन्त्ययोर्वेपरीत्ये मध्यं मध्यमो वर्णः। तच्च रक्तं छोकानां सक्षतरं छोकानां प्रवृत्ति-कुराछानाममूदानां साहसिकानां सत्त्वस्याधिकये रजस्त्वमसोन्यूंनत्वसमत्वे हारिद्रः पीतवर्णस्त्रच्य सुखकरं। अन्त्ययोर्वेपरीत्ये छुक्लं तच्चात्यंतसुखकरं ×××।

— महा॰ शा॰ पर्व। अ. २८०। श्लो ३३ पर नी**ल ॰ टी**का

जब तमीपृत्र की अधिकता, सत्त्युण की न्यूनता और रवीगृत्र की सम अवस्था हो तब कृष्णवर्ण होता है। तमीगृत्र की अधिकता, रजीगृत्र की न्यूनता और सत्त्वगृत्र की सम अवस्था होने पर धूम वर्ण होता है। रजीगृत्र की अधिकता, मत्त्वगृत्र की न्यूनता और तमो-गृत्र की तम अवस्था होने पर नील वर्ण होता है। इसी में जब सत्त्वगृत्र को तम अवस्था और तमोगृत्र की न्यूनावस्था हो तो मध्यम वर्ष होता है। स्वका रंग लाल होता है। जब सत्त्वगृत्र की अधिकता, रजीगृत्र की न्यूनता और तमोगृत्र की सम अवस्था हो तो हरिद्रा के समान पीतवर्ण होता है। स्वर्म जब रजीगृत्र की सम अवस्था और तमोगृत्र की न्यूनता हो तो ग्रास्त्ववर्ण होता है। इसके बाद के श्लोक भी द्वालात्मक अध्ययन के लिए पठनीय हैं। जीव किस लेश्या में कितने समय तक रहता है, इसका वर्णन जैन रहान में पल्योपम, नागरोपम आदि काल-गणना राज्दों में बदाया गया है (देखों '६४') तथा ब्राइण प्रन्यों में जीव कितने 'विस्था' तक किस वर्ण में रहता है इसका वर्णन महाभारतकार व्यागदेव ने किया है। उन्होंने विसम्म को विस्तार से समकाया है, क्योंकि वैदिक परम्परा के लिए यह एक अज्ञात बास थी जब कि जैन साहित्य में पल्योपम, सागरोपम आदि काल-गणना की पदित सुप्रसिद्ध है।

संहार-बिह्नेप-सहस्रकोटीस्तिष्टंति जीवाः प्रचरन्ति चान्ये । प्रजाबिसमीस्य च पारिमाण्यं वापीसहस्राणि बहुनि दैत्य ॥ बाप्यः पुनर्योजनबिस्हतास्ताः क्रोशं च गंभीरतयाऽच्यापादाः । आयामतः पंचरानास्च सर्वाः प्रत्येक्शो योजनतः प्रवृद्धाः॥ बाप्या जर्छे क्षिप्यति वालकोद्या लक्षा सक्रच्चप्यथ्य न द्वितीयम्। तासां क्षये विद्वि परं विसर्गे संहारमेकं च तथा प्रजानाम।॥

--- महा० शा॰ पर्व। अ २८०। इलो ३०:३२

सनत्कुमार इच को कहते हैं, "हे दैरव ! प्रजावित्यों का परिमाण हजारो बावड़ी (तालाब ) जितना होता है। यह बावड़ी एक बोजन जितनी चौड़ी, एक कोरा जितनी गहरी तथा पाँच ती योजन जितनी लाकी है तथा उचरोत्तर एक दूसरी से एक एक योजन बड़ी है। अब यदि एक केशाम (बाल के किनारे) से एक बावडी के जल को कोई दिनसर में एक ही बार उलीचे, दूसरी वार नहीं तो इस प्रकार उलीचने से उन मारी वावड़ियों का जल जितने समय में समाग्र हो सकता है, उतने ही ममय में प्राचियों की स्ट्रिंट और
सेंहार के क्रम की समाग्र हो बकती है।"

समय की यह कल्पना जैनों के व्यवहार पल्योपम ममय से मिलती-जुलती है।

जैन दर्शन के अनुमार परम कुष्णलेश्या वाले सहम पृथ्वी के नारकी जीव की उत्कृष्ट स्थिति वैतीम सागरोपम की होती है। महामारत के अनुमार कुष्णवर्णवाले जीव अनेक प्रजानिक्यों काल तक नरकवासी होते हैं।

> कृष्णस्य वर्णस्य गतिर्निकृष्टा स सज्जते नरके पच्यमानः। स्थानं तथा दुर्गतिभिस्तु तस्य प्रजाविसर्गान् सुबदून् बदन्ति ॥ —महा॰ शा॰ पर्व | ज २८० | स्लो ३७

कृष्णवर्ण की गति निकृष्ट होती है और वह अनेकों प्रजाविसर्ग (कल्प) काल तक नरक भोगता है। '६८'२ अंगुत्तरनिकाय में : --

'हद'२'१-- पुरणकाश्यप द्वारा प्रतिपादित :--

भारत की अन्य प्राचीन असन परस्पराओं में भी 'जाति' नाम से जेर्या से मिलती जुलती मान्यताओं का वर्णन है। पूरणकार्यप के अक्रियाबाद तथा मक्खलि गोशालक के संसार विश्वदिवाद में भी हुः जीव भेदों का वर्णन हैं।

एकमन्तं निसिन्नो स्त्रो आयस्मा आनन्त् भगवन्तं एतव्ज्ञोच —"पूर्णन, भंते, कस्सपेन श्रुळभिजातियो पञ्चता –तण्हाभिजाति पञ्चता, लोशभिजाति पञ्चता, छोहिताभिजाति पञ्चता, हळ्हिताभिजाति पञ्चता, परमसुक्काभिजाति पञ्चता। परमसुक्काभिजाति पञ्चता।

"तिर्दरं भन्ते, पूरणेन कस्सपेन तण्हाभिजाति पञ्चला, ओर्टिभका सुक्रिका साकुणिका मागविका लुद्दा मच्छ्यातका चोरा चौर्यातका बन्धनागारिका ये वा पनच्ने पि केचि कुरूरकम्मन्ता।" "तिर्दरं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन नीलाभिजाति पञ्चला, भिक्ष् कण्टकवृत्तिका ये वा पनच्ने पि केचि कम्मवादा किरियवादा।" "तिर्वदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन लेकिताभिजाति पञ्चला, निगण्डा एकमाटका।" "तिर्वदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन हिल्लाभिजाति पञ्चला, निगण्डा एकमाटका।" "तिर्वदं, भते, पूरणेन कस्सपेन स्वकाभिजाति पञ्चला, गिष्ठी ओदातबसना अचेलकसावका।" "तिर्वदं, भते, पूरणेन कस्सपेन स्वकाभिजाति पञ्चला, लाजीवकानया।" "तिर्वदं, भते, पूरणेन कस्सपेन स्वकाभिजाति पञ्चला, नन्दो चच्छो कस्सो मिक्क्ष्यो मक्सलिल गोसालो। पूरणेन, भन्ते, कस्सपेन इमा लल्डिभजातियो।" "तिर्वदं भक्ते। मक्सलिल गोसालो। पूरणेन, भन्ते, कस्सपेन इमा लल्डिभजातियो पञ्चला "ति

-- अगुत्तरनिकाय । ६ महात्रस्यो । ३ छलभिजातिसुत्तं ।

आनन्द भगवान् बुद्ध को पूजते हैं — 'भटन्त ! पूरक्ताह्यण ने हुष्ण, नील, लोहित, हारिद्ध, शुक्त तथा परम शुक्त वर्ण ऐसी इः अभिजानियों कही है। खाटकी (खाटिक ), पारधी द्रत्यादि मनुष्य का हुष्ण जाति में ममाबेश होता है। मिश्चुक आदि समेवादी मनुष्यं का नील जाति में, एक वस्त्र रक्तनेवाले निर्मायों का लोहित जाति में, मसेद बस्त्र धारक करने वाले अवेलक आवको का हारिद्ध जाति में, जाजीवक ताधु तथा लाज्यियों का शुक्त जाति में वधा नन्द, वच्छ, किम, बंकिएव और मन्यस्त्री गोशालक का परम शुक्त जाति में समाबेश होता है।"

'६८'२'२ भगवान् बुद्ध द्वारा प्रतिपादित **छः अभिजा**तियाँ :---

"अई खो पनानन्द, हुळभिजातियो पञ्जापेषि । तं सुणाहि, साधुकं मनिस करोहि ; भासिस्सामी" ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतद्वोच —"कतमा चानन्द, खुठमिजातियो ? इधानन्द, एकच्चो कष्ट्वाभिजातियो समानो कर्ष्ट् धम्मं अभिजायति । इधापनानन्द, एकच्चो कष्ट्वाभिजातियो समानो सुक्कं धम्मं अभिजायति । इधापनानन्द, एकच्चो कष्ट्वाभिजातियो समानो अरूष्ट्रं छुद्धकं निक्वानं अभिजायति । इधापनानन्द, एकच्चो सुक्काभिजातियो समानो कर्ष्ट् धम्मं अभिजायति । इधापनानन्द, एकच्चो सुक्काभिजातियो समानो सुक्कं धम्मं अभिजायति । इधापनानन्द, एकच्चो सुक्काभिजातियो समानो अरूष्टं धम्मं अभिजायति । इधापनानन्द, एकच्चो सुक्काभिजातियो समानो अरूष्टं अपस्कं निक्वानं अभिजायति ।

- अंगुल्सिनकाय । ६ महावयो। ३ खुलामिजाति सुसं।

मगवान बृद्ध भी वर्ण की अपेक्षा ते खु अभिजातिव केलाते हैं किन्तु कृष्ण और
गुस्त वर्ण के आधार पर। यथा, (१) कृष्ण अभिजाति कृष्ण धर्म करने वाली, (२) कृष्ण
अभिजाति गुस्त धर्म करने वाली, (३) कृष्ण अभिजाति अकृष्ण-अगुस्त निर्वाण धर्म करने
वाली, (४) गुस्त अभिजाति कृष्ण धर्म करने वाली, (५) गुस्त अभिजाति ग्रुक्ण धर्म करने
वाली तथा (६) गुस्त अभिजाति कृष्ण-अगुस्त निर्वाण धर्म करने वाली।

'६८'३ पातंजल योगदर्शन में :--

योगी के कमंतिया दूमरो का चित्त कृष्ण, अशुक्ल-अकृष्ण तथा शुक्ल ऐसा त्रिविध प्रकार का होता है, ऐसा पातंजल योगरशन में वर्णित है:---

कर्माशुक्छाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेवां।

—पायो० पाद ४। सू ७

यह त्रिविध वर्ण पर्ट्विध लेश्या, वर्ण अर्थवा जाति का संक्षिप्त रूपान्तर मासूम होता है।

## 'हह लेक्या सम्बन्धी फुटकर पाठ:---

**६६** १ मिश्च और लेश्या :-

गुत्तो वईए य समाहिपत्तो, लेसं समाहट्ट परिवएजा।

—सूय॰ अं१। अं१०। गा१५। पृ०१२५

मिश्च वचन गृप्ति तथा समाधि को प्राप्त होकर लेश्या (परिवामों) को समाहित करके संयम में विहरे।

> तम्हा एयासि लेसाणं, अणुभावे विद्याणिया। अप्पसत्याओ विज्ञत्ताः, पसत्याओऽहिद्विए मुणी।।

> > -- वत्त० व ३४। गा ६१। पू० १०४८

तैश्याओं के अनुमानों को जानकर संयमी सुनि अप्रशस्त लेश्याओं को ह्वोड़कर प्रशस्त लेश्या में अवस्थित हो—विचरे।

> लेसासु इसु काएसु इक्के आहारकारणे। जे भिक्तु जयई निच्नं, से न अच्छाइ मंडले॥

> > -- एत् व ३१। गा ८। प् ०१०३८

जो साधु छः लेश्या, खः काय तथा जाहार करने के खः कारणो में सदा सावधानी बरतता है वह भव भ्रमण नहीं करता। साधु को छ लेश्याओं में कैसी सावधानी बरतनी चाहिए--यह एक विचारणीय विषय है।

'६६'२ देवता और उनकी दिष्य लेश्या :--

××× हिल्बेण बन्नेण हिल्बेण गंधेण हिल्बेण फासेण हिल्बेण संघयणण हिल्बेण संठाणण हिल्बाए इन्हिल हिल्बाए जुईए हिल्बाए पभाए हिल्बाए आयाए हिल्बाए अवीए हिल्बेण तेएणं हिल्बाए लेसाए इस दिसाओ उल्लोबेमाणा पभासेमाणा ×××।

— पण्ण ० प २ । सू २८ । पृ० २६६

दिव्य वर्ण आदि के साथ देवताओं की लेरया भी दिव्य होती है तथा दसी दिशाओं में उद्घोतमान यावत् प्रभासमान होती है। ऐसा पाठ प्रकापना पर २ में अनेक स्थलो पर है। टीकाकार ने दिव्य लेश्या का अर्थ देह तथा वर्ण की सुन्दरता रूप "लेश्या—देहवर्ण-सन्दरतया"—किया है।

ऐसा पाठ देवताओं के वर्णन में अनेक जगह है।

'६६'३ नारकी और लेश्या परिणाम :--

इसीसे ण अंते ! रयणप्पभाए पुढबीए नेरह्या केरिसयं पोमालपरिणामं पञ्चणुअवमाणा विहर्रति ? गोयमा ! अणिहुं जाव अमणामं, एवं जाव अहेसत्तमाए [एवं जेयळवं]।

— जीवा० प्रति ३। च ३। सुह्यः। पृ० १४४-१४६

पोगगलपरिणामें बेबणा य लेसा व नाम गोए य। अर्र्ड्स भए य सोगे खुद्दापिबासा य बाही य॥ उस्सासे अणुताबे कोई माणे य माया लोई य। चत्तारि य सण्णाओं नेरहवाणं तु परिणामे॥

— जीवा॰ प्रति ३। उ३। सुध्या टीका। पृ० १४६

नारिकयों का लेखा परिवास अनिष्कर, अकंतकर, आधीतिकर, असनीह तथा अनमावना होता है। मूल में पुद्गल-परिवास का पाठ है। टीकाकार ने उपयुक्त संग्रहणीय गाथा देकर नारकी के अन्यान्य परिवासी को भी इसी प्रकार जानने को कहा है। अर्थात् पुद्गल-परिवास की तरह लेख्या आदि परिवास भी अनिष्कर यावत् अनमावने होते हैं।

'६६'४ निक्षिप्त तेजोलेश्या के पुद्गल अचित्त होते हैं :--

कुद्धस्स अणगारस्स तेयलेस्सा निसद्दा समाणी दूरं गता, दूरं निपता, देसं गता, देसं निपता, जर्हि जर्हि च णं सा निपता, तर्हि तर्हि च णं ते अचित्ता बि पोगगला जोभासंति, जाब पभासंति ।

— भग० श ७ | उ १० | प्र ११ | पृ० ५३०

कोधित अनगार — माधु द्वारा निश्चित्र तेजोलेश्या, दूर या निकट, जहाँ-जहाँ जाकर गिरती है, वहाँ-वहाँ तेजोलेश्या के अचित्त पुद्गल अवसामित यावन् प्रभामित होते हैं।

'६६'५ परिहारविशुद्ध चारित्री और लेश्या :--

लेखाद्वारे—तेजअभृतिकास्तरामु तिसृष् विश्वद्वामु लेख्यामु परिहारविश्वद्विकं कस्यं प्रतिपष्टते, पूर्वप्रतिपन्नः पुनः सर्वामु अपि कथंचिद् भवित, तत्रापीतरास्व-विश्वद्वलेख्यामु नात्मन्तसंविल्यामु वर्तते, तथाभूतामु वर्तमानो(ऽपि) न प्रभूत-काल्यमवित्यते, किंतु स्तोकं, यदः स्ववीर्यवशात् कटिलेव ताभ्यो व्यावर्तते, अथ प्रथमत एव कस्मात प्रवर्तते १ उच्यते, कर्मवशात्, उक्तं च—

"लेसासु विसुद्धासु पडिवजङ्ग तीसु न उण सेसासु। पुज्यपडिवन्नओ पुण होजा सञ्चासु वि कहाँच।। णऽज्यंतसंकिलिद्वासु थोवं काळं स हाँदि इयरासु। चित्ता कम्माण गई तहा वि विरियं (विवरीयं) फळं देह।।"

— पण्ण० प १ । सू ७६ । टीका

तेजोक्षेत्रया प्रभृति पीछे की तीन विशुद्ध केश्या में परिहारिक्युद्धिक करून का स्वीकरण होता है। पूर्वप्रतियनन परिहारिक्युद्धिक के किमीने पूर्व में प्राप्त किया हो तो खबका वस केश्याओं में कर्पीच्य, रहना हो सकता है; पर वह अयमत संक्लिप्ट और अविद्युद्ध केश्या में नहीं रहता है। यह वैसी केश्या में रहे भी तो अधिक लम्मे समय तक नहीं रहता है। यह वैसी केश्या में रहे भी तो अधिक लम्मे समय तक नहीं रहता है, हो के लिए ते हैं। किया में रहे भी तो अधिक लम्मे समय तक निक्च है, बाते के लात तक रहता है; क्यों कि नहीं सामर्थ्य से वह श्रीम ही उससे निक्च हो शाता है। प्रभान नो वहने उस कियुद्ध लेश्या में प्रभान करता ही क्यों है? कर्म के क्योंभूत होकर करता ही। कहा भी है—

"तीन विशुद्ध लेर्या में कहन को स्वीकार करता है। लेकिन तीन अविशुद्ध लेर्या में कहन को स्वीकार नहीं करता है। यदि कहन को दूर्व में स्वीकार किया हुआ हो तो सर्च लेर्याओं में कर्मनित् प्रवर्तन करता है लेकिन खलन्त संविक्तम् अविशुद्ध लेर्या में प्रवर्तन नहीं करता है। अविशुद्ध लेर्या में प्रवर्तन करता है तो शोड़े समय के लिए करता है; क्योंकि वर्म की गति विचित्र होती है। सिंहर भी वीर्य-नामध्य पत वरता है;

## '९९'६ लेसमाबंधः—

टीकाकारों ने 'लिश्यते—शिलप्यते इति लेश्या' इम प्रकार लेश्या की व्याख्या की है। भगवतीषुत्र में 'ब्रिक्स्यावण्यंथ' के भेदी में 'लेगणावय' एक भेद बताया गया है। आस्मप्रदेशों के साथ लेश्याहर्यों का किस प्रकार का यंथ होता है नम्भवतः इसकी भावना 'लेसणावय' से हो सके।

से कि तं लेसणावेचे १ लेसणावेचे जन्नं कुड्डाणं कोट्टिमाणं त्यंभाणं पासायणं कट्ठाणं कन्नाणं घडाणं पडाणं कडाणं छुटाचिक्सल्टिसलेसल्यक्तमहुस्त्यभाद्वपृष्टि लेसणपर्धि वेचे समुप्पञ्जद जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं संवेज्जं कालं, सेत्तं लेसणावेचे ।

— भग० श ८ । उ ६ । प्र १३ । पृ० ५६१ ६२

टीका—श्लेष**णा —श्लथद्रव्येण द्रव्ययोः सम्बन्धनं तद्**रूपो यो बन्धः स तथा ।

शिखर का, कृद्दिम का, स्तम्भ का, माशाद का, लकड़ी का, चमड़े का, घड़े का, बस्त्र का, कड़ी का, खबिया का, धंक ना रूलेच—कुझलेप का, लाख का, मोम आदि द्रव्यों का या इन द्रव्यों द्वारा रूलेच्यावंच होता है। यह बंध जधन्य में अंतर्महूर्व तथा उत्कृष्ट में संस्थात काल तक स्थायी रहता है।

#### '६६'७ नारकी और देवता की द्रव्य-लेश्या :---

से तूर्ण संते ! कष्कुलेसा नील्लेसं एप्प णो ताहबस्ताए जाथ णो ताहबस्ताए सुज्जो सुज्जो परिणमइ ? ईता गोयमा! कष्कुलेसा नील्लेस्सं एप्प णो ताहबस्ताए, णो तासन्तताए, णो ताहबस्ताए, णो तहब्ति स्ति सा । कष्तुलेसा । जा ताहबस्ताए, जाव साहबस्ताह्य ता, से तेणहुँ जं गोयमा! एवं वुष्कुल-कंष्क्रप्रेसा नील्लेसं पप्प णो ताहबस्ताए जाव सुज्जो २ परिणमइ। से तृणं संते ! नील्लेसा काज्जेसं पप्प णो ताहबस्ताए जाव सुज्जो २ परिणमइ। से तृणं संते ! नील्लेसा काज्जेसं पप्प णो ताहबस्ताए जाव

मुक्को मुक्को परिणमः १ हंता गोयमा ! नीळलेसा काक्लेसं पप्प णो तास्वचाय जाव मुक्को २ परिणमः । से केणहें णं मंते ! एवं वुण्वर - 'नीळलेसा काक्लेसं पप्प णो तास्वचाय जाव मुक्को २ परिणमः ? गोयमा ! आगारमावमायाय वा सिया, पिल्मागावमायाय वा सिया। नीळलेसा णं सा, णो सल्तु काक्लेसा तत्वयगया अभिक्का उत्स्वस्त वा, से एएणहें णं गोयमा ! एवं वुण्वर - 'नीळलेसा काक्लेसं पप्प णो तास्वचाए जाव मुक्को २ परिणमः । एवं वुण्वर - 'नीळलेसा काक्लेसं पप्प, तेक्लेसं पप्प, तेक्लेसं पप्प, तेक्लेसं पप्प, तेक्लेसं पप्प, प्रकृतेसं पप्प, पोलमः । से नृणं भंते ! मुक्लेसा पम्हलेसं पप्प, णो तास्वचाए जाव परिणमः १ होता गोयमा ! मुक्लेसा तं चेव । से केणहें णं भंते ! एवं वुण्वर - 'मुक्लेसा जाव णो परिणमः ? गोयमा ! आगारभावमायाय वा जाव मुक्लेससा जं सा, णो सल्तु सा पम्हलेसा, तत्वगया ओसक्कः, से तेणहें णं गोयमा ! एवं वुण्वर - 'जाव णो परिणमः ? ।

— पण्ण० प १७ | उ.स. | सूप्रमा प्र०४ प्रश

उपरोक्त सत्र पर टीकाकार ने इस प्रकार विवेचन किया है :--

'से नूणं भंते !' इत्यादि, इह तिर्यक्रमनुष्यविषयं सूत्रमनन्तरमुक्तं, इदं तु देव-नैरयिक विषयमवसेर्य, देवनैरयिका हि पूर्वभवगतचरमान्तर्महृत्तीदारभ्य यावत् परभवगतमाद्यमन्तर्महर्त्तं तावदवस्थितलेश्याकाः ततोऽमीषां कृष्णादिलेश्याद्वव्याणां परस्परसम्बर्केऽपि न परिणम्यपरिणामकभावो घटते ततः सस्यगधिगमाय प्रश्नयति— 'से नुणं भंते !' इत्यादि, से शब्दोऽबशब्दार्थः, स च प्रश्ने, अथ नुनं - निश्चितं भदंत ! कृष्णलेश्या - कृष्णलेश्याद्रव्याणि नीललेश्या - नीललेश्यादव्याणि प्राप्यः प्राप्तिरिह प्रत्यासन्नत्वमार्त्रं गृह्यते न त परिणम्यपरिणामकभावेनान्योऽन्यसंस्लेषः, तद्व प्रतया - -तदेव-नीळलेश्याद्रव्यगतं रूपं- स्वभावो यस्य कृष्णलेश्यास्वरूपस्य तत्तद्र पं तद्भावस्त-इ.पता तया, एतदेव व्याचघ्टे- न तहर्णतया न तदुगन्धतया न तद्रसतया न तत्स्पर्श-तया भूयो भूयः परिषमते, भगवानाह - हन्तेत्यादि, हन्त गौतम ! कृष्णलेश्येत्यादि, तदेव नत् यदि न परिणमते तर्हि कथं सप्तमनरकप्रधिन्यामपि सम्यक्त्वलामः स हि तेजोलेश्यादिपरिणामे भवति सप्तमनरकप्रथिन्यां च कृष्णलेश्येति. कथं चैतत बाक्यं घटते ? 'भावपरावत्तीए पुण सुरनेरइयार्णीप छल्लेसा' इति िभावपरावृत्तेः पुनः सरनैरयिकाणामपि वढ लेखाः ] लेखान्तरदुष्यसम्पर्कतस्तद पत्या परिणामासंभवेन भावपरावृत्तरेवायोगात् , अत एव तहिषये प्रश्निवंचनसूत्रे आह—'से केण्डे णं भंते ।' इत्यादि, तत्र प्रश्नसूत्रं सगमं निर्वचनसूत्रं-- आकारः तच्छायामात्रं आकारस्य भाषः--सत्ता आकारभावः स एव मात्रा आकारभावमात्रा तयाऽऽकारभावमात्रया मात्रा-

राब्द आकारभावातिरिक्तरिणामान्तरप्रतिष्णिच्युदासार्थः, 'से' इति सा कृष्णलेख्या नीळलेख्यारूपत्या स्थात् यदिवा प्रतिभागः—प्रतिषिन्ध्याद्यादाविव विरिष्टः प्रतिषिन्ध्याद्यात् आपारः प्रतिभागः पत्र प्रतिभागात्रात्या अप्रापि मात्राहाच्यः प्रतिषिन्ध्यात् त्राधारः प्रतिष्ठित्या साम्राहाच्यः प्रतिषिन्ध्यातिरिकः परिणामान्तरञ्ज्युदासार्थः स्थात् कृष्णलेख्या नीळलेखाक्ष्याक्ष्याद्याः प्रतार्थात्यः पुतः कृष्णलेख्या नीळलेखाक्ष्यात्रात्यात् न स्वस्वर्यादियो जपाकुमुमादिसिन्ध्यान्तक्तप्रतिषिन्ध्यात्रामाद्यात्या नाद्यादिय इति
परिभावनीयमेतत्, केबळं सा कृष्णलेख्या तत्र—स्वस्वस्त्रे गता—अवस्थिता सती
वत्त्वष्यकते तदाकार भावमात्रभारणतस्त्रप्रतिषिन्ध्यात्रमात्रपारणतो बोत्सप्पेतीत्यर्थः,
कृष्णलेख्यातो हि नीळलेख्या विछुद्धा तत्तस्तवाकारमात्रं तत्र्यतिषम्बमात्रं वा द्याना
सत्ति मनाक् विछुद्धा भवतीलुस्तपंत्रीति व्यपदिस्यते, रुपसंहारवाक्यमाह—से
प्रणाहेणीसत्यादि, सुगमं। एवं नीळलेख्यायाः क्षपोतलेख्यामधिकृत्य कापोतलेख्यायाः
राक्रलेख्यामधिकृत्य तेजोलेख्यायाः पद्मलेख्यामधिकृत्य पद्मलेख्यायाः

सम्प्रति पद्मलेस्यामधिकृत्व गुक्ललेस्याविषयं सूत्रमाइ — 'से नृणं अंते ! सुक्कलेसा यम्हलेसं पप्य' इत्यादि, यतच्य प्राम्बद् भावनीयं, नवरं शुक्ललेस्यापेक्षया
पद्मलेस्या होनपरिणामा ततः शुक्ललेस्या पद्मलेस्याया आकारमावं तत्यतिविष्यमात्रं
वा अजन्ती मनागविशुद्धा भवति ततोऽज्ञष्यकते इति व्यपदिस्यते, एवं तेजः कापोतनील्क्रष्णलेस्याविषयाण्यपि सूत्राणि भावनीयानि, ततः पद्मलेस्यामधिकृत्य तेजः
कापोतनील्क्रष्णलेस्याविषयाणि तेजोल्यामधिकृत्य कापोतनील्क्रष्णविषयाणि
कापोतलेल्क्र्याक्षपिकृत्य नील्क्र्यालेस्याविषये नील्लेस्यामधिकृत्य कृष्णलेस्याविषयिक्तित,
क्रमृति च सूत्राणि साख्यानात् पुत्तकेषु न दृश्यनते केवल्यमधेतः प्रतिपत्तव्यानि, तथा
मूल्टीकाकारेण व्याख्यानात् , तदेवं यद्यापि देवनैरियकाणामविख्यानि लेस्याद्वव्याणि
वाषि तत्तदुपादीयमानलेस्थान्तर्ज्ञयसम्यक्तः तान्यपि तदाकारभावमात्रौ अजन्ते
इति भावपराद्विचोगातः पद्यि लेस्या घटनते, ततः साममनस्कृष्टिव्यामपि सम्यक्त्वलाभ इति न किष्वहोषः।

यह सुत्र देव तथा नारकों के तमन्य में जानना क्योंकि देव तथा नारकी पूर्वभव के रोष जन्तमुंहूर्ण से जारम्म करके परमव के प्रथम जन्तमुंहूर्ण तक जबस्थित लेह्यावाले होते हैं। इससे दनके कुम्लादिलेह्या द्रम्यों का परस्यर में समन्य होते हुए भी परिजमन— परिणासक भाव नहीं घटता है, इसलिए यथार्थ परिजान के लिए भरन किया गया है। हे सम्बद्ध निया वह निश्चित है कि कुम्पलेह्या के द्रम्य नीललेह्या के द्रम्यों को प्राप्त करके विद्या प्राप्त का वर्ष समीप भाव है—जैकिन परिणमन—परिणासक भाव हार परस्य तम्बन्ध रूप अर्थ नहीं है ] 'तद्ब्यतया'—'नीललेश्या के रूप में, 'तद्ब्यतया'नील-लेश्या के वर्ण में, 'तद्वण्यतया' नीललेश्या की गन्य में, 'तद्व्यतया' नीललेश्या के रस में, 'तद्ब्यर्यतया' नीललेश्या के स्पर्ध में, बारम्बार परिणमन नहीं करते हैं।

इसी प्रकार अवशेष पाठ जानने।

यह सूत्र पुस्तकों में साझात् नहीं निलता, लेकिन केवल वर्ष से जाना जाता है; क्योंकि इस सीति से मूल टीकाकार ने व्याक्या की है। इस प्रकार देव और नारिकयों के लेक्या द्रव्य अवस्थित हैं। फिर भी उनकी लेक्या जन्यान्य लेक्याओं को ग्रहण करने से अथवा इसरी-दूसरी लेक्या के द्रव्यों से सम्बन्ध होने से उस लेक्स्या का आकारभावमात्र पारण करती है। जता प्रतिविच्य भावमात्र भाग की परावृत्ति होने से हा लेक्या घटती है; उतसे सातवीं नरक पृथ्वी में सम्बन्त की प्राप्ति होती है—इस कथन में कोई दोष नहीं आता है।

'६६'८ चन्द्र-सर्य-प्रह-नक्षत्र-तारा की लेश्याएँ :---

बहिया णं भंते ! मणुस्सखेत्तस्स ते वंदिमसूरियगहणक्कत्तताराख्वा ते णं भंते ! देवा किं उद्धोवक्षणमा × × दिव्वाई भोगभोगाई भुंजभाणा सुहलेस्सा सीयलेस्सा मन्दलेस्सा मंदायबलेस्सा वित्तंतरलेसागा कुडा इव डाणाद्विता अण्णोण्णसमोगाडाहि लेसाहि ते पदेसे सळवजो समंता ओमासंति ज्जोवेति तर्वति पमासंति ।

— जीवा॰ प्रति ३ । उ २ । सू १७६ । पृ० २१६-२२०

शुभ्रदेश्याः, एतज्ब बिशोवणं चन्द्रमसः प्रति, तेन नातिशीततेवसः किन्तु सुस्नोत्पादेहुपुरानदेश्याः प्रद्यं भन्दिद्याः पत्त्व विशेवणं सूर्यान् प्रति, तथा च एतदेव व्याचन्द्रे —फान्दातपदेश्याः भन्दा नात्रुष्णस्त्रभावा आतपस्या त्रेष्या-रिक्षसं संवाते वेषां ते तथा, पुनः कथम्भृताश्चन्द्रशिक्षाः ? इत्याइ—'विश्वान्तरदेश्याः' विश्वमन्तरं देश्याः च येषां ते तथा, तत्र विश्वमन्तरं देश्याः च मकारास्या वेषां ते तथा, तत्र विश्वमन्तरं देश्याः च मकारास्या वेषां ते तथा, तत्र विश्वमन्तरं देश्याः च मकारास्या वेषां ते तथा, तत्र विश्वमन्तरं देश्याः च प्रतानित्तात् विश्वाच्याः स्वर्णास्यान्तात्त्रत्वान् सूर्याणां च्यात्तित्त्वान्, विश्वाच्याः प्रत्यरम्तवान् सूर्याणास्यान्तरित्तान्, विश्वाच्याः परस्यरम्वगाद्यानित्रदेश्याः, तथादिः—चन्द्रमसां सूर्याणां च प्रत्येष्ठं देश्या योजनशतसद्वसम्प्रमाणविस्तारा, चंद्रसूर्याणां च सूर्वीपद्वस्याः चयवस्थितानां परस्यरमन्तरं पंचाराद्व योजनतहस्राणि, ततर चन्द्रमभासिम्ब्राः सूर्यप्रभासिम्ब्राःच चन्द्रमभाः स्त्रीव्याःच परस्यरमवाद्यानित्रान्तान् स्वर्वस्यानित्वान्तित्वान् परस्यरमवाद्यानित्रान्त्रस्यानित्रस्याणीव विश्वास्त्रस्यानित्वान्तित्रस्यानित्रस्याणीव विश्वास्त्रतित्तित्वान्ति वापवित्ति प्रकारायन्ति।

— जीवा∘ प्रति ३। उ२। स.१७६ टीका

मनुष्य क्षेत्र के बाहर जो चन्द्र-सूर्य-मह-नक्षत्र-तारा है वे ज्योतियी देव उच्योतियान हैं यावत दिव्य मोगोपमोगों को मोगते हुए विचरते हैं यावत ह्युमकेर्याः शीतकेरया, मन्द-केर्याः मन्दातवालेरया तथा चित्रान्टरलेरया बाले हैं। वे शांव स्थान में स्थित एते हैं तथा जनकी लेर्याएँ एरस्वर में अवगाहित होकर मनुष्य क्षेत्र के बाहर के प्रदेश को मर्बतः चारों तरफ से अवमाहित, व्योतित, आतक तथा प्रमानित करती है।

लेश्या विद्योषणी सहित ज्योतिषी देवो के सम्बन्ध में ऐसे पाठ अनेक स्थलो पर मिलते हैं। हमने जनकी लेश्याओं की भिन्नता तथा विद्योपताओं को दिखाने के लिए जनमें से एक पाठ महण किया है।

टीकाकार के अनुनार चन्द्रमा की लेश्या को शुमलेश्या कहा गया है। टीकाकार ने अन्यत्र 'सुहलेस्सा' का सुखलेश्या अर्थात् सुखरायक लेश्या अर्थ भी किया है। यह शुमलेश्या न अधिक शीतल होती है, न अधिक तह। सुख उत्पन्न करने वाली वह परम-लेश्या होती है।

'सीयलेस्सा' का टीकाकार ने कोई अर्थ नहीं किया है।

सूर्य को लेश्या को मन्द निशेषण दिया जाता है। अतः सूर्य की लेश्या को मन्दलेश्या कहा गया है। जो लेश्या मन्द तो है, अति उष्ण स्वभाववाली आतपस्या नहीं है उसे मन्दातप लेश्या कहा गया है। इस लेश्या में रिश्मयों का संघात होता है।

चित्रान्तर लेश्या प्रकाशक्या होती है। चन्द्रमा की लेश्या स्वर्गन्तर तथा सूर्य की लेश्या चन्द्रमान्तर होकर जो लेश्या वनती है वह चित्रान्तर लेश्या कहलाती है। चित्रालेश्या चन्द्रमा की सीत रिश्म तथा सूर्य को उण्य रिश्म के मिश्रण से बनती है। चन्द्र तथा सूर्य को लेश्याएँ प्रत्येक लाख योजन विस्तृत होती हैं तथा खुर्छ ( मीधी ) अंगो में उपयस्थित एक दूलरे में पचास हशार योजन परस्पर में अथगाहित होती हैं। वहाँ चन्द्र की प्रमा सूर्य की प्रमा सूर्य की प्रमा सूर्य की प्रमा सूर्य की प्रमा स्वर्य की प्रमा सूर्य की प्रमा स्वर्य होती है। इसीलिए उनकी सिश्य परस्पर में अथगाहित होती है ऐमा कहा गया है। और इस प्रकार सीपं स्थान में सदैव स्थित चन्द्र-सूर्य-मह-नक्षत-वारा की लेश्याएं परस्पर में अथगाहित होकर उस प्रमुक्त स्वर्य अवन-अयने निकटवर्ती प्रदेश को उद्वीतित, अवभानित, आतात तथा प्रकाणित करती है।

'हह'ह गर्म में मरनेवाले जीव की गति में लेश्या का योग :--

'६६'६'१ नरकगति में :--

जीवे णं भते ! गरुभगए समाणे नेरह्ण्यु ज्ववज्जेजा ? गोयमा ! अत्यंगहुए वववज्जेजा, अत्यंगहुए नो उववज्जेजा । से केणहुणं ? गोयमा ! से णं सिन्दर्भविष् सल्वाहि एज्जत्तए वीरियलद्वीए ×× संगामं संगामेह । से णं जीवे अत्यकामए, रज्जकामए ×× कामिपवासिए ; तिष्वत्ते, तस्मणे, तस्लेसे तवज्ज्ज्ञहिस्सर ×× एयंसि णं अंतरिस कालं करेज्ञ नेरहण्य ज्ववज्ज्ञह

— भग० श० १। उ ७। य २५४-५५ । पृ० ४०६-७

मर्व पर्याप्तियों में पूर्णता को प्राप्त गर्भस्थ संजी पंचीन्द्रय जीव वीर्यलिष्य आदि हारा चतुर्रिगणी सेना की विकृत्येणा करके राष्ट्र की सेना के नाथ संग्राम करता हुआ, धन का कामी, राध्य का कामी यावत् काम का विषासु जीव; उम तरह के चित्तवाला, मन वाला, त्रेक्या वाला, अध्यवसाय वाला होकर वह गर्भस्थ जीव यदि उस काल में मरण को प्राप्त हो तो नरक में उत्यव होता है।

गर्भस्थ जीव गर्भ में सरकर यदि नरक में उत्पन्न हो तो मरणकाल में उस जीव के लैरया परिणाम भी तदुषपुक्त होते हैं।

'हह'ह'२ देवगति में :--

जीवे णं भंते ! गव्भगए समाणे देवलोगेसु उववज्जेला ? गोयमा ! अत्येगइए

उबबङजेङजा, अत्येगध्य नो उबबङजेङजा। से केण्हुणं १ गोयमा! से णं सिन्त-पंचिदिए सञ्जाहि पञ्जत्तीहि पञ्जत्य तहारूबस्स समणस्म वा, माहणस्स वा मंतिय ××× तिब्बबम्माणुरागरत्ते, से णं जीवे धम्मकामण् ××× मोक्खकामण् ××× पुण्णसगमोक्खपिबासिए तिज्वते तम्मणे तस्लेसे तदञ्भवसिण् ××× एयंसि णं अंतरीम् कालं करेज्य देवलोगेम उबबङजङ ।

—भग० श १। उ ७। म २५६-५७। ए० ४०७

सर्व पर्याप्तियों में पूर्णता को प्राप्त गर्भस्य संबी पंचेन्द्रिय जीव तथास्य अमण-माइण के पास आर्यवर्भ के एक भी बचन को सुनकर आदि, पर्भ का कामी होकर यावत् मोक्ष का पिपासु होकर, उस तरह के चिचवाला, मनवाला, लेरपावाला, अध्यवसायवाला होकर गर्मस्य जीव यदि उस काल में मरण को प्राप्त हो तो वह देवलोक में उत्पन्न होता है।

गर्भस्य जीव गर्भ में मरकर यदि देवलोक में उत्पन्न हो तो मरणकाल में उस जीव के लेख्या परिणाम भी तदुपयुक्त होते हैं।

'६६'१० लेश्या में विचरण करता हुआ जीव और जीवात्मा :--

अन्नउत्थियाणं भंते ! एवमाइक्लंति जाव फ्लंबित—एवं खलु पाणाइबाए, मुसाबाए, जाव मिन्छाद्ंसणसल्ले बहुमाणस्स अन्ने जीव अन्ने जीवाया, पाणाइबाय बेर्सणं जाव परिगाहस्तरणं, कोहिषविंगे जाव मिन्छाद्ंसणसल्लेविंगे वहुमाणस्स अन्ने जीवे अन्ने जीवाया; उप्पत्तियाए जाव परिणामियाए बहुमाणस्स अन्ने जीवे अन्ने जीवाया; उप्पत्तियाए जाव परिणामियाए बहुमाणस्स अन्ने जीवे अन्ने जीवाया; उद्याणे जाव अन्ते जीवाया; उद्याणे जाव अन्ते जीवाया; उद्याणे जाव प्रकार कुमाणस्स जाव जीवाया; उद्याणे जाव जीवाया, नाणावरणिञ्जे जाव अंतराइए बहुमाणस्स जाव जीवाया, एवं कन्न्रलेस्साए जाव सुक्केट्साए ; सम्भिदद्वीए ३, एवं चक्क्ट्रंसणं ४, आभिणिवोहियनाणं ४, मह-अन्नाणं ३, आहारसन्नाए ४ एवं ओरालियसरीर ४ एवं मणजोए ३ सागारोबओंगे अणागारोवजोंगे बहुमाणस्स अर्थे जीवाया; से कहमेर्यं भंते! एवं १ गोयमा! जं णं ते अन्नदिखया एक्साइक्ट्रंति, जाव मिन्छ ते एक्साइसु अर्ह् पुण गोयमा! एक्साइस्लामि जाव पर्क्वमि—एवं सलु पाणाइवाए जाव मिन्छादंसणनस्ले वहुमाणस्स सच्चेव जीवाया जाव अणागारोवजोंगे बहुमाणस्स सच्चेव जीवाया जाव अणागारोवजोंगे वहुमाणस्स सच्चेव जीवाया।

— भग० श० १७। उ२। प्रहाय • ७५६

प्राणातिषातादि १८ पापों में, प्राणातिषातिषरमणादि १८ पाप-विरमणों में, औत्पातिकी आदि ४ दुद्धियों में, अवमह-देहा-अवाय-धारणां में, उत्थान यावत् पुरुषाकार पराक्रम में, नैरियकादि ४ गतियों में, जानवरणीय आदि आठ कमों में, कृष्णादि खओं तेरवाओं में, सम्मग्रीप्ट आदि तीन दृष्टियों में, चक्करणनादि चार दर्शनों में, आमिनिशोधकज्ञानादि ५ ज्ञानों में, मतिबज्ञान आदि ३ वजानों में, आहारादि ४ संजाओं में, औदारिकादि ५ शरीरों में, मनोयोग आदि ३ योगों में, साकारोपयोग, जनाकारोपयोग में बर्तता हुआ जीव तथा जीवास्मा एक ही है— मिन्न-भिन्न नहीं है।

इसके विषयीत अन्यतीर्थियों की ओं प्ररूपणा है उसका अगवान ने यहाँ निराकरण किया है।

प्राणातिपात आदि भाव-विभागो, खुओं लेह्याओं यावत् बनाकार उपयोग में विचरण करता हुआ जीव अन्य है, जीवालमा अन्य है—अन्य तीर्थियों का यह कथन गलत है। भगवान् महावीर कहते हैं कि वास्तविक नत्य यह है कि प्राणातिपात यावत् खुओं लेह्याओं यावत् अनाकार उपयोग आदि भाव विभागों में विचरण करता हुआ जीव वही है, जीवालमा वहीं है। दोनों अभिनन हैं।

सांस्यादि मतों के अनुमार भाव-विभावों में विचरण करता हुआ जीव (प्रकृति) अन्य है तथा जीवात्मा (पुरुष) अन्य है—इमका निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि दोनो अन्य-अन्य नहीं हैं।

'EE'११ (सलेशी) रूपी जीव का अरूपत्व में तथा (झलेशी) अरूपी जीव का रूपत्व में विकुर्वणः—

देवे णं भंते । महिक्किए, जाव महेसमस्ते पुज्यामेव रूबी भविता पमू अरुवि विद्यविता णं चिट्टित्तए ? नो इण्ट्रे समृद्दे, से केण्ट्रेणं भंते ! एवं बुषह् – देवेणं जाव नो पमू अरुवि विद्यविता णं चिट्टितए ? गोयमा ! अहमेयं जाणामि, अहमेयं पासामि, अहमेयं वुरुक्तामि, अहमेयं अभिसमन्नागच्छामि, मए एयं नायं, मए एयं दिर्दे, मए एयं अभिसमन्नागच्छामि, मए एयं नायं, मए एयं दिर्दे, मए एयं अभिसमन्नागच्यं — कण्णं तहागयस्स जीवस्स सहविस्स, सरकमस्स, सरागस्स, सवेयस्स, समोहस्स, सटेसस्स, ससरीरस्स, ताजो सरीराजो अविष्यमुक्कस्स एवं पन्नायद्व, तं जहा— काल्जे वा, जाव — मुक्किल्ते वा, प्रुक्तिगांचत्ते वा, दुक्तिगांचते वा, जाव — महुत्ते वा, कन्सवङ्गे वा, जाव खुक्कते वा से तेण्डरेणं गोयमा ! जाव चिट्टितए !

— মন । হা १७ । उ २ । प्र १० । पृ० ७५६-५७

महर्द्धिक यावत् महाक्षमतावाले देव भी रूपत्व अवस्था से अरूपी रूप (अमूर्तरूप) का निर्माण करने में समर्थ नहीं हैं; क्योंकि रूपवाला, कमवाला, रागवाला, वेदवाला, मोहबाला, लेस्यावाला, शरीरवाला तथा शरीर ले जो सुक नहीं हुआ हो ऐसे शरीरवुक देश जीव में कृष्णत्व यावत् शुक्तत्व, सुगंधत्व, दुर्गन्थत्व, तिकत्व यावत् मधुरत्व, ककैशत्व यावत् रुस्तत्व होता है। इसी हेद्द से देव अस्पी (अमूर्तस्य ) विद्युवंच करने में असमर्थ हैं।

सच्चेव ण अंते ! से जीवे पुज्यामेव अरुवी अविता पभू रूषि विश्विवताणी चिट्ठित्तए ? नो इणट्टे समहे ( से केणट्टेणं ) जाव चिट्ठित्तए ? गोयमा ! अहं एयं जाणामि जाव जण्णे तहागयमा, जीवस्स अरुवस्स, अरुक्सस्स, अर्थास्स, अवेयस्स, अमोहस्स, अरुक्सस्स, अमरीरम्म, ताओ सरीराओ विष्युष्ठस्स नो एवं पन्नाया, तंजहा - काल्यों वा जाव - लुक्सचे वा, से तेणट्टेणं जाव -- चिट्ठित्तए वा।

— भग० श० १७। उ२। प्र ११। प्र ७५७

महर्बिक यावत् महाक्षमतावाले देव भी यति अरूपल को प्राप्त हो गये हो तो वे मूर्त रूप का निर्माण करने में समर्थ नही हैं; क्योंकि अरूपयाला, अरुमेंबाला, अदेदवाला, मोहरहित, अलेर्यायाला, शरीरवाला तथा शरीर तो ओ मुक्त हुआ हो—ऐसे अरुपीरी जीव (देव) में कृष्णत्व यावत् शुक्लत्व, सुरायत, द्रगण्यत, तिकत्व यावत् मुप्तत्व, कर्केय यावत् स्थल कही होता है। इस हेत् से अरूपल को प्राप्त प्रमुक्तिय विकृति का स्थलित होता है।

· ६६ '१२ वैमानिक देवों के विमानो का वर्ण, शरीरों का वर्ण तथा लेश्या:--

सोहस्मीसाणेषु णं भंते ! विभाणा क्ष्रवण्णा पन्नता ? गोयमा ! पंचवण्णा पन्नता ? गोयमा ! पंचवण्णा पन्नता , तंत्रहा कण्डा नीळा छोहिया हाळ्डा सुष्टिकः, सण्डुमारमाहिदेषु यवण्णा नीळा जाव सुष्टिकः, बंभळोगळंतएसुवि तिवण्णा छोहिया जाव सुष्टिकः, महाशुक्तसहस्मारेसु दुवण्णा – हाळिहा य सुष्टिकः य ; आणयपाणयारणन्युष्यु सुष्टिकः, गेविज्जविमाणा सुष्टिकः अणुजरोववाइयविमाणा परमसुष्टिकः वण्णेणं पन्नता ।

-- जीवा । प्रति ३। च १। स् २१३। पृ० २३७

टीका — सौधर्मेशानयोर्भदन्त ! कल्पयोर्बिमानानि कति वर्णानि प्रक्रसानि १ भगवानाह गौतम ! पंच वर्णानि, तद्यथा — कृष्णानि नीठानि छोहितानि हारिद्राणि शुक्छानि, पर्व शेषसूत्राण्यपि भावनीयानि, नवरं सनत्कुमारमाहेन्द्रयोश्चर्त्वर्णानि कृष्णवर्णामावान्, महाङोकठान्तकयोरित्रवर्णानि कृष्णनीठवर्णामावान्, महाङ्काक- सद्दक्षारयोर्द्विवर्णानि कृष्णनीत्कारिट्वर्णाभावान् , आनतप्राणनारणच्युतकत्येषु एक वर्णानि, शुक्त्वर्णस्यैकस्य भावान् । प्रेवेयकविमानानि अनुत्तरविमानानि च परम शुक्त्वानि ।

सोहस्मीसाणेसु देवा केरिसया वर्णणं पत्नता ? गोयमा ! कणगत्तयरतामा वर्णणं पष्णता । सर्णकुमारमाहिदेसु णं पडमपहगोरा वर्णणं पष्णता । बंभलोगे णं भंते ! गोयमा ! अहमधुगवष्णामा वर्णणं पष्णता, एवं जाव गेवेडजा, अणुत्तरोववाहया परमसुक्तिला वर्णणं पष्णता ।

--जीवा०। प्रति ३ । च १ । स् २१५ । पृ० २३८

टीका—अञ्चना वर्णप्रतिपादनाथेमाइ 'सोहम्मी'त्यादि, सौधर्मेशानयो-भेदन्त ! कत्यप्योर्देवानी शरीरकाणि कीन्द्रशानि वर्णेन प्रक्षप्रानि ? भगवानाइ— गौतम ! कनकत्वगुयुक्तानि, कनकत्वांग्व रक्ता आभा - द्वाया येषां तानि तथा वर्णेन प्रक्षप्रानि, उत्तप्तकनकवणांनीति भावः । एवं रोक्स्ट्रगण्यिप भावनीयानि, नवर्ष सनत्कुमारमाहेन्द्रयोगै झालेक्ष्रिय स्वयुक्त्यगौराणि, पद्मकेसरतुच्याबदातवर्णा-नीति भावः, ततः परं लान्तकादिवु यथोत्तरं शुक्त्यशुक्त्यतशुक्ततमानि, अनुत्तरोप-पातिनां परमञ्जकतीतः, उक्कच —

> कणगत्तयरत्ताभा सुरवसभा दोसु होंति कप्पेसु। तिसु होंति पम्हगोरा तेण परं सुक्किला देवा॥

सोइन्मीसाणदेवाणं कह लेम्साओ पन्नताओ १ गोथमा ! एगा तेउलेस्सा पन्नता । सणंकुमारमाहिदेसु एगा पन्हलेस्सा, एवं बंभलोगे वि पन्हा, सेसेसु एका सुक्केस्सा, अणुत्तरोववाइयाणं एका परमसुक्कलेस्सा ।

-- जीवा॰ प्रति ३। च १। स् २१५। पृ॰ २३६

टीका—सीधर्मेशानयोर्भदन्त ! कल्यवोर्देवानां कित लेख्याः प्रह्मप्ताः ? भग-वानाइ - गौतम ! एका तेजोलेखा, इदं प्राजुर्वमङ्गीकृत्य प्रोच्यते । यावता पुनः कथं-चित्तवाविधद्रक्यसम्पर्कतोऽन्याऽपि लेख्या यथासम्भवं प्रतिपत्तव्या, सनत्कुमार-माहेन्द्रविषयं प्रस्तसूत्रं सुगमं, भगवानाइ—गौतम ! एका पद्मलेख्या प्रह्मप्ता, एवं मुद्यलेकेऽपि, लान्तके प्रस्तसूत्रं सुगमं, निर्वचनं—गौतम ! एका शुक्ललेख्या प्रह्मप्ता, एवं पाववस्त्रतरोपपातिका हेवाः ।

वैमानिकों के विमानों के वर्णों, शरीर के वर्णों तथा लेश्या का व्रलनात्मक चार्ट :--

|                  | विमान              | शरीर                     | लेश्या        |
|------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| सौधर्म           | पाँचीं वर्ण        | तप्रकनकरक्तथाभा          | तेजो          |
| ईशान             | 33                 | **                       | ,,            |
| सनत्कुमार        | कृष्ण बाद चार      | पद्मप <del>द</del> ्मगौर | पद्म          |
| माहेन्द्र        | ***                | 29                       | "             |
| ब्रह्मलोक        | लाल-पीत-शुक्ल      | 'अल्ल' मधुकवर्ण          | 99            |
| लान्तक           | 23                 | 99                       | <b>शुक्</b> ल |
| <b>महाशु</b> क   | पीत- <b>शुक्</b> ल | ",                       | 99            |
| महस्रार          | 99                 | **                       | "             |
| आनत यावत्        | शुक्ल              | 19                       | 17            |
| अच्यृत           |                    |                          |               |
| <b>ग्रै</b> वेयक | "                  | 24                       | "             |
| अनुनरीपपातिक     | परम शुक्ल          | परम शु <del>क्</del> ल   | परम शुक्ल     |

टीकाकार ने सौधमंतया हैशान देवों के शरीर का वर्ण उत्तार कनक की रक आधा के समान बताया है। सनत्कुमार माहेन्द्र देवों के शरीर का वर्ण पद्मण्डमारीर अथवा पद्मकेशर सुख्य श्रुप्त वर्ण कहा है। असलोक देवों के शरीर का वर्ण मृल पाठ में 'अल्लासपुग-वण्णामा' है लेकिन टीकाकार ने उत्ते सन्तुमार—माहेन्द्र के वर्ण की तरह, 'पद्मण्डम-गौर' ही कहा है। तथा लांकक से में वैचक तक उत्तरीत्तर शुक्ल, शुक्लतर, पुलतान कड़ा है। अनुत्तरीपपातिक देवों के शरीर का वर्ण परम शुक्ल कहा है। टीकाकार ने एक माहत गाया उद्युत की है—'वो कल्यों में कनकतास्त्र आमा के समान सरीर का वर्ण होता है परचाद के तीन कल्यों के सरीर का वर्ण पदमण्डमगौर वर्ण होता है, तरस्वात् देवों के शरीर का वर्ण शुक्ल वर्ष होता है, तरस्वात् देवों के शरीर का वर्ण शुक्ल होता है।"

'६६' १३ नारिकयौं के नरकावामों का वर्ण, शरीरों का वर्ण तथा उनकी लेश्या :--

इमीसे णं अंते ! रयणप्यमाए पुत्रवीए नेरवा केरसिया बण्णेण पन्नता ? गोयमा ! काळा काळोआसा गंभीरळोमहरिसा भीमा उत्तासणया परमकण्हा वण्णेण पन्नता, एवं जाब अहेसत्तमाए !

— जीवा॰ प्रति ३ । उ १ (नरक) । स् ⊏३ । पृ॰ १३⊏-३६ टीका — **रक्षप्रभायां पृथिच्यां नरकाः कीट्या वर्णेन प्रक्रप्ताः** १ भगवाना**ह**—

गौतम! कालाः तत्र कोऽपि निष्यतिभतया मंद्कालोऽप्याशंकयेत् ततस्तदाशंकान्यव-

च्छेरार्घे विशेषणान्तरमाह्—'कालाबमासाः' कालः— कृष्णोऽवमासः– प्रतिमा-विनिर्गमो वेभ्यस्ते कालाबमासाः, कृष्णप्रभापटलोपचिता इति भावः × × वर्णमिषकृत्य परमकृष्णाः प्रकृष्णाः ।

इसीसे णं भंते ! रवण्णपभाए पुढवीए नेरङ्ग्याणं सरीरगा केरसिया वर्णणं पन्नता, गोयमा ! काळा काळोभासा जाव परमकण्हा एवं जाव अहेसत्तमाए।

—जीवा॰ प्रति ३ । छ २ (नरक) । सू ८७ । पृ॰ १४१

टीका—रक्षप्रभाष्ट्रध्वीनैरियकाणां भदन्त ! शरीरकानि कीदशानि वर्णेन प्रक्रप्तानि ? भगवानाइ गौतम ! 'काला-कालोमासा' इत्यादि प्राम्बन्, एवं प्रति-प्रथिवि ताबद्वक्तव्यं यावदयःसप्तमप्रथिन्याम् ।

इसीसे मं भंते ! रवणपभाव पुढबीए नेरहवाणं कह लेस्साओ पन्नताओ ? गोयमा ! एक्का काऊलेस्सा पन्नता, वहं सक्करप्यभाए वि । बालुवपपभाए पुच्छा, गोयमा ! दो लेस्साओ पन्नताओ, मं जहा—नीललेम्सा व काऊलेस्सा व ;××× पंकरपभाव पुच्छा, एक्का नीललेस्सा पन्नता; धूमप्पभाव पुच्छा, गोयमा ! दो लेसाओ पन्नताओ, मंजहा—कक्क्लेस्सा व नीललेस्सा व ; ××× तमाय पुच्छा, गोयमा ! एक्का कक्क्लेस्सा; अहस्तमाव एक्का परमकक्क्लेस्सा।

—जीवा• प्रति ३ । उ२ (नरक) । स्८८ । पृ०१८१

| नारकियों के नरकावास के वर्णों, शरीर के वर्णों तथा लेश्या का बुल नात्मक चार्ट |                                 |                                |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
|                                                                              | नरकावास                         | शरीर                           | लेश्या          |  |
| <b>रक्र</b> प्रभाष्ट्रश्वी                                                   | काला-कालावभाम-पर <b>मकृ</b> ष्ण | काला-कालावभाम-प <b>रमहृश्य</b> | कापोत           |  |
| शकंराप्रभाषृथ्वी                                                             | *3                              | 22                             | 33              |  |
| वा <b>लु</b> काममापृथ्वी                                                     | "                               | 53                             | कापोत, नील      |  |
| पंकप्रभापृथ्वी                                                               | 33                              | 13                             | नील             |  |
| ध्मप्रभाष्ट्रथ्वी                                                            | **                              | 23                             | नील, कुण्ण      |  |
| तमप्रभापृथ्वी                                                                | **                              | • ,                            | की eai          |  |
| तमतमाप्रभापृथ्वं                                                             | 7 "                             | ,,                             | पर <b>मकुःण</b> |  |

'६६'१४ देवता और तेजोलेश्या-लब्धिः---

तए णं सा बल्जिंचा रायहाणी ईसाणेणं देविदेणं देवरत्ना अहे. सपिक्य सपिडिदिसि समभिल्लोइया समाणी तेणं दिव्यप्यभावेणं इंगालक्ष्म्या सुम्पुरभ्या हारियम्भ्या तत्तकबेह्नकम्भ्या तत्ता समजोइ० भूया जाया बाबि होत्वा, तर णं ते बिल्कंचारायहाणिवत्यव्यया बहवे असुरकुमारा देवा य, देवीओ य तं बिल्कंचार रायहाणि इहाव्यम् व नम जोइन्म्यं पासंति, पासिता भीया उत्तत्वा सुसिया, उव्यिगा, संजायभया, सव्यक्षो समंता आवाजंति, परिवाजंति, अत्तमन्तस कार्य समसुरंगेमाणा चिट्ट ति, तर णं ते विल्कंचारायहाणिवत्यव्यया बहवे असुरकुमारा समयुरंगेमाणा चिट्ट ति, तर णं ते विल्कंचारायहाणिवत्यव्यया बहवे असुरकुमारा देवा य, देवीओ य इंसाणं देविंद, देवरायं परिकृतियं जाणिता, इंसाणस देविंदस्त, वेवरत्नो तं दिव्यं देविंद्धं, तिव्यं स्वयं स्वयं अंतिव्यं त्राणं विव्यं स्वयं देविंद्धं, जाव अभिसमन्तागया, तं सामेमी देवाणुप्त्या! व्ययं देविंद्धं, वाव्यं स्वयं स्वयं तेविंद्धं क्षां स्वयं स्वयं तेविंद्धं सम्बं विण्यणं प्रज्ञों र बामिंग, तथं स्वयं देविंद्धं, व्यवं य्यमद्धं सम्मं विण्यणं सुज्जो र व्यवं स्वयं स्वयं स्वयं विद्धं व्यवं स्वयं स्वयं स्वयं विद्धं व्यवं स्वयं स्वयं विद्धं सम्मं विण्यणं सुज्जो र व्यवं स्वयं स्वयं स्वयं विद्धं व्यवं स्वयं स्वयं विद्धं व्यवं स्वयं स्वयं विद्धं व्यवं स्वयं स्वयं विद्धं व्यवं स्वयं विद्धं विद्धं स्वयं प्रयम् स्वयं विद्धं व्यवं स्वयं स्वयं विद्धं स्वयं प्रयम् स्वयं स्वयं विद्धं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं विद्धं स्वयं प्रयम् स्वयं स्वयं स्वयं विद्धं स्वयं स्य

— भग० श ३। ३१। प्र १७। प्र० ४४६

जब ईराान देवन्द्र देवराज ने नीचे, ममझ, मर्बार्तावशा में बिलचंचा राजधानी को तरफ देखा तब उनके दिव्य प्रमाश्रम वह बिलचंचा राजधानी अंगार जेमी, अम्मिक्व भैमी, राख जैसी, तथी हुई बालुका जैसी तथा अस्पन्त तम लघट जैसी हा गई। उनसे बिलचंचा राजधानी में रहनेवाले असेक अमुरकुमार देव देवी बिलचंचा को अलार पावतृत का लघट भैसी हुई देखकर, भयमीत हुए, मस्त हुए, उदिस्म हुए, भयमात हुए, चारो तरफ दीचने लंगे, भागने लगे आदि। और उन देव-देवियों ने यह जान लिया कि ईशान देवन्द्र देवराज कुपित हो गया है और व उन ईशान देवन्द्र देवराज की दिव्य देवश्रद्धि, दिव्य देवश्रम्ति हुई देवभ्रमात तथा दिव्यवेजीलेश्या सद नहीं गर्के। तथ वे ईशान देवन्द्र देवराज के सामने, उत्पर, समझ, सर्धार्तावरा में बैठकर करबद्ध होकर नतसस्तक होकर ईशान देवन्द्र देवराज के जय-विजय बोलने लगे तथा क्षमा मांगने लगे। तय उस ईशानेन्द्र ने दिव्य देवश्रक्त जय-विजय बोलने लगे तथा क्षमा मांगने लगे। तय उस ईशानेन्द्र ने दिव्य देवश्रक्ति यावत् निर्मिश तेजीलेश्या को बायण लोच लिया।

नोट :—जैसे साधु की तपोलिक सं प्राप्त तेजीलेरया अंग-बंगादि १६ देशों को भस्मीभृत करने में ममर्थ होती हैं (देखों -१५ ४ ) वैसे ही देवताओं की तेजोलेरया मी प्रवर, तेज वा तापवाली होती हैं। ऐसा उपर्यंक वर्णन सं प्रतीत होता है। '६६'१५ तेजसमसुद्धात और तेजोलेश्या-लब्धि:---

तैजससमुद्घातस्तेजोलेश्याविनिर्गमकाले तैजसनामकर्म पुद्गलपरिशातहेतुः।

— पण्ण० प ३६। गा १। टीका

असुरकुभारादीनां दशानामपि भवनपतिनां तेजोछेरवालिकभावात् आधाः पंच ससुर्वाताः। ××× पंचेन्द्रियतिर्ययोनिकानामाधाः पंच, केषांचित्तेषां तेजोळक्येरपि भावात्, मतुष्याणाम् सत, मतुष्येषु सर्वसम्भवात्, ज्यन्तरज्योतिष्क-वैमानिकानामाधाः पंच, वैक्रियतेजोळिक्यमावात्।

— पण्ण० य ३६ । स. १ । टीका

तेजोलेरया सब्धि बाला जीव ही तैजसनसुद्धात करने में समय होता है। तिर्वेच पंचेन्द्रिय, मनुष्य तथा देवों में तेजोलेरया निष्य होती है। तैजनससुद्धात करने के समय तेजोलेरया निकलती है तथा उनके निर्ममन काल में तैजन नामकर्म का स्व होता है।

'६६'१६ लेज्या और कषाय :--

कपायपरिणासस्वावस्यं लेखापरिणामाविनाभावी, तथाहि—लेखापरिणासः सयोगिकेबल्लिमपि यावद् भवति, यतो लेखानां स्थितिनिरूपणावसरे लेखाध्ययने शक्ललेखाया जनस्या उन्हरदा च स्थितिः प्रतिपादिता —

> सुहुत्तद्धं तु जहन्ना उक्कोसा होइ पुरुषकोडी उ। नवर्हि वरिसेहिं ऊणा नायव्या सुक्कलेसाल।। इति

सा च नववर्षोनपूर्वकोटिप्रमाणा उन्हण्टा स्थितः शुक्छल्ट्यायाः सर्योगि-केविल्युपपराते, नान्यत्र, कवायपरिणामस्तु सुक्ष्मसंपरायं यावद् भवति, ततः कवायपरिणामो लेक्ष्यापरिणामाऽविनाभृतो लेक्ष्यापरिणासस्व कथायपरिणामं विनापि भवति, ततः कवायपरिणामानन्तरं लेक्ष्यापरिणाम उक्तः, न तु लेक्ष्यापरिणामानन्तरं कथायपरिणामः।

— पण्ण० प १३ । स्०२ । टीका

क्याय और लेस्या का जीवनाभावी मध्यन्य नहीं है। जहाँ क्याय है वहाँ लेस्या अवस्य है लेकिन जहाँ लेस्या है। (अन्वतः जहाँ ग्रुक्तलेस्या है) वहाँ क्याय नहीं भी हो सकता है। यदा—केवलजानी के क्याय नहीं होता है तो भी उसके लेस्या के परियाम होते हैं, यदाि वह ग्रुक्तलेस्या टी ट्रांती है। यह ग्रुक्तलेस्या टी ट्रांती है। यह ग्रुक्तलेस्या की उत्कृष्ट स्थिति—नव वर्ष कम पूर्व कांट प्रमाण से प्रतियादित होती है क्योंकि यह स्थिति नयोगी केवली में ही सम्भव है, अत्ययन नहीं ; और नयोगी केवली केवला कियायी होते हैं। जतः यह कहा जाता है कि लेस्या-परियास कथाय परियास कथाय परियास कथाय परियास कथाय परियास कथाय परियास कथाय परियास कथाय होते हैं।

अब प्रस्न उठता है कि लेखा और कथाय जब सहमाबी होते हैं तब एक दूसरे पर स्या प्रभाव डालते हैं। कई आचार्य कहते हैं कि लेख्या-परिकास कवाय-परिकास से अनु-रंजित होते हैं--

कषायोदयाऽनुरंजिता लेश्या ।

कषाय और लेश्या के पारस्परिक सम्बन्ध में अनुसंधान की आवश्यकता है।

'६६'१७ लेश्या और योग:--

लेश्या और योग में अबिनाभावी सम्बन्ध है। जहाँ योग है वहाँ लेश्या है। जो जीव मनेशी है वह सयोगी है तथा जो अलेशी है वह अयोगी भी है। जो जीव सयोगी है वह मनेशी है तथा जो अयोगी है वह अलेशी भी है।

कई आचार्य योग-परिणामों को ही लेश्या कहते हैं।

यत उक्तं प्रज्ञापनावृत्तिकृता :--

योगपरिणामो छेरया, कर्य पुनर्योगपरिणामो छेरया ?, यस्मात् सयोगी केबळी शुक्छ छेरथापरिणामेन विद्वत्यान्त्रमृहर्त्ते राषे योगनिरोधं करोति ततोऽयोगीत्वम- छेरथत्वं व प्राप्नोति अतोऽवगम्यते 'योगपरिणामो छेरथे'ति, स पुनर्योगः रारीरनामकर्मपरिणतिविरोधः, यस्मादुक्तम् "कर्मे हि कार्मणस्य कारणसन्त्रेयां च
रारीराणामिति," तस्मादौदारिकादिरारीरपुक्तस्यास्मने वीर्थपरिणतिविरोधः काययागः, तथौदारिकविक्रयाहारकरारीरच्यापाराहृतवगाः इच्यसमृहसायान् जीवव्यापारो यः स वास्योगः, तथौदारिकादिरारीरच्यापारहृत्वमनोहच्यसमृहसायिच्यात्
जीवच्यापारो यः स मनोयोगः इति ततो तथैव कायादिकरणयुक्तस्यास्मनो वीर्थपरिणतियोग उच्यते तथैव छेरयापीति।

— ठाण० स्था १। सूप्र। टीका

प्रशापना के वृत्तिकार कहते हैं:-

याग-परिणाम हो लेश्या है। क्योंकि मयोगी केवली हुक्ललेश्या परिणाम में बिहरण करते हुए अर्वाशम्ट अन्तर्मुहूर्त में योग का निरोध करते हैं तभी वे अयोगीत्व और अलेश्यल्य की प्राप्त होते हैं। अतः यह कहा जाता है कि योग-परिणाम ही लेश्या है। वह योग भी शरीर नामकर्म की विश्रेण परिणात रूप ही है। क्योंकि कर्म कार्मण शरीर का कारण है और कार्मण शरीर अन्य शरीरों का। इनिलाग औदारिक आदि शरीर वाले आरमा की वीर्य परिणति विशेष ही काययोग है। इसी प्रकार औदारिकवें कियाहारक शरीर क्यापार में यहण किसे गए बाक् ह्य्यक्रमूह के मंत्रियान से जीव का जो क्यापार होता है वह बाक् योग है। इसी तरह औदारिकारित शरीर क्यापार से यहीत मनोहत्य समुद्र के मंत्रियान से जीव का जो व्यापार है वह सनोयोग है। बनः कायादिकरण्युक्त बात्साकी बीर्यपरिणति विशेष को योग कहा जाता है और उसीको लेश्या कहते हैं।

तेरहवें गुवस्थान के शेष अन्तर्महूर्त के प्रारम्भ में बोग का निरोध प्रारम्भ होता है। मनोबोग तथा बचनयोग का समूर्व निरोध हो जाता है तथा कावयोग का अर्थ निरोध होता है (देखों :६५'४')। उस समय में तेश्या का कितना निरोध या परित्याग होता है हसके सम्बन्ध में कोई तथ्य या पाठ उपकब्ध नहीं हुआ है। अवशेष अर्थ काययोग का निरोध होकर जब जीव अयोगी हो जाता है। अवशेषी होने की किया योग निरोध के प्रारम्भ होने के साथ-साथ होती है या अर्थ काययोग के निरोध के प्रारम्भ के माथ-साथ होती है या अर्थ काययोग के निरोध के प्रारम्भ के माथ-साथ होती है वह अलेशी है। जो सलेशी है वह स्वयोगी है। देश और तरिया का अलेशी है। जो सलेशी है वह स्वयोगी है। योग और तरिया का प्रारम्भ क्या पारस्परिक सम्बन्ध क्या ही जा सला है। अस्तरी का आपार पर यह नियुचत कप कहा नहीं जा सलता है।

द्रव्यतेश्या के पुद्गत केसे यहण किये जाते हैं, यह भी एक विवेचनीय विषय है। द्रष्य मनोयोग तथा द्रव्य वचनयोग के पुद्गत काययोग के द्वारा यहण किये जाते हैं। क्या यह कहा जा नकता है कि द्रव्य लेश्या के पुद्गत भी काययोग के द्वारा यहण किये जाते हैं।

जब जीव सन-अयोगी तथा वचन-अयोगी होता है उस नसय वह कियदंश में भी अतेरयत्व को प्राप्त होता है या नहीं — यह विचारवीय विषय है। यदि नहीं हो तो यह सिद्ध हो जाता है कि लेर्या का काययोग के नाथ मध्यन्य है और जब अर्थकाय योग का निरोध होता है तभी जीव अलेक्यत्व को प्राप्त होता है।

तेश्या की दो प्रक्रियायें हैं—() इत्यतेश्या के पृद्यानी का प्रहण तथा (२) उनका प्रायोगिक परिणमन। जब योग का निरोध प्रायम्भ होता है उन नमय से तेश्या इत्यों का प्रहण भी बंद हो जाना चाहिये तथा योग निरोध की संपूर्णता के माथ-साथ पूर्व जाल में प्रहीत तथा अपरित्यक इन्य तेश्या के पुद्रगतों का प्रायोगिक परिणमन भी मम्पूर्णता बन्द ही जाना चाहिये।

'६६' १८ लेश्या और कर्म : -

कर्म और लेस्या शास्यत भाव है। कर्म और लेस्या पहले भी हैं, पीछें भी हैं, अनायूपूर्वी हैं। इनका कोई कम नहीं है। न कर्म पहले हैं, न लेस्या पीछे हैं; न लेस्या पहले हैं, न कर्म पीछें। दोनों पहले भी हैं, पीछें भी हैं, दोनों शास्यत भाव हैं, दोनों कायुपूर्वी हैं। दोनों में आगे पीछें का कम नहीं हैं (देखों '६' १)। भावलेस्या जीवोदयनिष्णज हैं (देखों '६' १)।

द्वयस्त्रेश अजीवीदयनिष्यन्न है (देखो '५१'१० । यह जीवीदय-निष्यन्नता तथा अजीवोदयनिष्यता किम-किस कर्म के उदय से हैं—यह पाठ उपलब्ध नहीं हुआ है। तेरापंथ के चतुर्ष आचार्य जयाचार्य का कहना है कि कृष्णादि तीन अधरास्त तेर्या—मोहकमीदय-निष्यत्र है तथा तेजो आदि तीन प्रशस्त लेर्या नामकमीद्यनिष्यन्न हैं। विशुद्ध होती हुई लेक्या कर्मों ती निर्जरा में महायक होती है (देखो ६६२)। टीकाकारों का कहना है—

"कर्मनिस्यन्दो लेश्येति सा च द्रव्यभावभेदान् द्विधा, तत्र द्रव्यलेश्या कृष्णादिद्रव्याण्येवः भावलेश्या तु तज्जन्यो जीवपरिणाम इति।"

"लिस्यते प्राणी कर्मणा यया मा लेस्या।" यदाह - "श्लेष इव वर्णबन्धस्य कर्मबंधस्थितिविधाच्यः।"

- अभयदेवस्रि (देखो '०५३'१)

প্ৰত্যানামণি কৰ্মणা शास्त्रे बिपाका वर्ण्यन्ते, न च कस्यापि कर्म्मणो लेश्यारूपो बिपाक उपवर्शितः।

मलयगिरि (देखो '०५३'२)

ययपि लेश्या क्योनिष्यंदन रूप है तो भी अष्टकर्मों के विपाकों के वर्णन में आगमों मैं कहीं लेश्यारूपी विपाक का वर्णन नहीं है।

लेश्यास्तु येवां अंते कवायनिष्यन्ते लेश्याः तन्मतेन कवायमोहनीयोव्यजलाद् श्रीदिविक्यः, यन्मतेन तु योगपरिणामो लेश्याः तद्भिप्रायेण योगत्रयजनकक्रमेदिय-प्रभवाः, येवां लब्धकर्मपरिणामो लेश्यालन्मतेन संसारित्वासिद्गलवद् अध्यप्रकार-कर्मोवयजा इति ॥

—चद्वर्षकर्म०गा ६६। टीका

जिनके मत में लेश्या कथापनिस्पंद रूप है उनके अनुसार लेश्या कथायमीहनीय कमें के उदय जन्य जीर्दायस्य भाव है। जिनके मत में तैश्या योगपरिणाम रूप है उनके अनुसार जो कमें तीनो योगों के जनक है वह उन कमों के उदय से उपरान्य होनेवाली है। जिनके मत में तैश्या आठीं कमों के परिणाम रूप है उनके मतानुसार वह संसारित्स तथा अधिदास की तरह अपट प्रकार के कमीदय से उपरान्त होनेवाली है।

कई आचार्यों का कथन है कि लेह्या कर्मबंबन का कारण भी है, निर्वरा का भी। कौन लेह्या कव बंधन का कारण तथा कब निर्वरा का कारण होती है, यह विवेचनीय प्रश्न है।

'६६' १६ लेश्या और अध्यवसाय :---

लेश्या और अध्यवसाय का धनिष्ठ सम्बन्ध मालम पड़ता है; क्योंकि जातिस्मरण आदि

हानों की प्राप्ति में अध्यवमायों के शुभतर होने के माध लेश्या परिणाम भी विशुद्धतर होते हैं। इसी प्रकार अध्यवमाय के अशुभतर होने के माध लेश्या की अपिशुद्धि घटती है।

ऐसा माल्म पड़ता है कि इत्रुबों लेश्याओं में प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं।

पञ्जला असन्तिर्पोषिदियतिरिक्काजोणिए मं भंते ! जे भविए रयणप्रभाए पुडवीए नेरइएस उद्यविक्तालए ××× तेसि मं भंते ! जीवाणं कह तेस्साको फन्तलाओ ? गोयमा ! तिन्नि तेस्साओ फन्तलाओ ? गोयमा ! तिन्नि तेस्साओ फन्तलाओ , मं जहां कळ्ळेस्सा, तीळ त्रेस्सा, काडतेस्सा। ××× तील मं भंते ! जीवाणं केवहया अञ्भवसाणा पन्नला। ते मं भंते ! कि प्रसत्था अपस्था ? गोयमा ! अस्तिका अञ्भवसाणा पन्नला। ते मं भंते ! कि प्रसत्था अपस्था ? गोयमा ! प्रस्था वि !

--अग० श २४ | उ१ | प्र ७, १२, २४, २**५** | प्र० दश्**५**-१६

सव्बद्धसिद्धगदेवे णं मंते ! जे भविए मणुस्सेमु उवविज्ञत्तरः १ सा चेव विज-यादिदेव वत्तव्वया भाणियव्वा । नवरं ठिई अजहन्तमनुकोसेणं तेत्रीसं मागरोबमाई । एवं अणुवंधो वि । सेसं तं चेव ।

- भग० श २४ । उ २१ । प्र १७ । प्र० ६४६

उपरोक्त पाठों सं यह स्वष्ट है कि कृष्ण, नील तथा कायोत नेश्या बाले जीवों में प्रशुस्त तथा अप्रशस्त दोनों अध्यवसाय होते हैं तथा शुक्ललेश्या में भी दोनों अध्यवसाय होते हैं। अतः खुओं लेश्याओं में टोनों अध्यवसाय होने चाहिये।

'हह'२० किस और कितनी लेश्या में कौन से जीव:-

'हृह'२०'१ एक लेश्या वाले जीव:--

कुष्णलेख्या बाले जीब-- (१) तमग्रमा नारकी, (२) तमतमाग्रमा नारकी।

**नीळकेरया वाले जीव**— (१) पंकप्रभा नारकी।

कापोतलेश्या वाले जीव--(१) रत्नप्रभा नारकी, (२) शर्कराप्रभा नारकी।

तैजोलेक्या बाले जीब—(१) ज्योतिषी देव, (२) सौधर्म देव, (३) इंशान देव, (४) प्रथम किल्विषी देव।

प्रदूसलेक्या बाले जीव - (१) सनत्कुमारदेव, (२) माहेन्द्रदेव (३) ब्रह्मलोकदेव,

शुक्कलेश्वा बाले जीब—(१) लाग्तक देव, (२) महाशुक्रदेव, (३) महस्रार देव, (४) जानत देव, (६) प्राणत देव, (६) जारण देव, (७) जच्युत देव, (८) नव ग्रेवेक देव, (E) विजय-अनुसरीपपातिक देव, (१०) वैअवन्त अनुसरी-पपातिक देव, (११) जयन्त अनुसरीपपातिक देव, (१२) अपराजित अनुसरीपपातिक देव, (१३) मर्वार्यमिद्धअनुसरीप-पातिक देव।

'हह'२०'२ दो लेज्या वाले जीव:---

कृष्ण तथा नील लेख्या बाले जीब-(१) धूमप्रमा नारकी।

नील तथा कापोत लेश्या बाले जीब-(१) बालुकाप्रभा नारकी।

'EE २०'३ तीन लेश्या वाले जीवं:---

कृष्ण-नील-कापोत लेख्याबाले जीब-(१) नारकी, (२) जम्मकाप, (३) बायुकाय, (४) ब्रीन्द्रिय, (५) श्रीन्द्रिय, (६) चतुरिन्द्रिय, (७) अवंश्ली तिर्थं च पंचेंद्रिय, (८) असंश्ली मनुष्य, (६) सुरुम स्थायर जीव, (१०) बावर निगोद जीव।

तेजो-पद्म-शुक्ललेश्या वाले जीव—(१) वैमानिक वेव, (२) पुलाक निर्मन्य, (३) बकुन निर्मन्य, (४) प्रतिसेवनाकुशील निर्मन्य, ।५) परिवारिवशुद्ध संयती, (६) अप्रमादी नाषु।

'६६'२०'४ चार लेश्या वाले जीव:--

कृष्ण-नील-कापोत-तैज्ञोलेस्या बाले जीब-(t) पृथ्वीकाय, (z) अप्काय, (z) वनस्पतिकाय, (y) अवनपति देव, (y) वानव्यंतर देव, (z) युगलिया, (v) देवियों |:EE $\cdot$ e $\cdot$ x पांच लेस्या वाले जीव:-

कृष्ण यावत् पद्मलेश्याबाले जीवः :—(१) वागी जघन्यस्थितिवाले पर्याप्त संस्थात वर्षे की वायुवाले संश्री तिर्येच पंचेन्द्रिय जीव जो मनस्कूमार, माकेन्द्र तथा ब्रह्मलोक देवों में उत्पन्न होने योग्य हैं।

'६६'२०'६ **कः लेश्या** वाले जीवः--

कृष्ण यावत् शुक्छलेश्यावाले जीव :—(१) तिर्यंच पंचेत्व्रतः (२) मनुष्प, (३) देव, (४) तामायिक संयत, (६) छेदोयस्थानीय संयत, (६) कवाव क्रूशील निर्धेन्य, (७) संयत।

'६६'२०'७ बतेशी जीव :—(१) मनुष्य, (२) मिद्ध ।

'६६'२१ भ्रुलावण ( प्रति सन्दर्भ ) के पाठ:---

(क) कइ णं भंते ! लेस्साओ पण्णताओ ? गोयमा ! छ लेस्साओ पण्णता(ओ), तं जहा, लेस्साणं बिइओ वह सो भाणियव्यो, जाव— इड्डी ।

— भग० श १ । उ २ । प्र ६८ । पृ० ३६३

प्रज्ञापना लेश्या पद १७ उद्देशक २ की झुलावण ।

(ख) नैरहए णं अंते ! नेरहण्सु उववञ्जइ अनेरहए नेरहण्सु उववञ्जइ ? पन्नवणाएं केस्सापए तइओ उद्दे सओ भाणियव्यो जाव नाणाइं ।

—भग० श ४ । उ ६ । पृ० ४६⊏

प्रकापना लेश्या पद १७, उद्देशक ३ की भुलावण।

 (ग) से नूणं भंते ! कष्टलेस्सा नीळलेस्सं पप्प ताहवत्ताए ताबण्णताए एवं चक्त्यो वह सओ पन्नवणाए चेव लेस्सापए नेयञ्चो जाव —

> परिणामवण्णरसर्गंध सुद्ध अपसत्थ संकिलिट् ठुण्हा। गङ्परिणामपदेसोगाहणदमाणा ठाणमप्पदर्हु॥

> > ---भग॰ शा४ । उ१० । पृ०४६⊂

प्रज्ञापना लेङ्या पद १७, उद्देशक ४ की भूलावण ।

(घ) इसीसे णं भेते ! रयणपभाए वुढबीए तीमाए निरयावाससयसहस्सेसु असंखेजजिल्लाङेसु नरप्सु एगसमएणं केबहुया नेरहुया जबवज्जीत जाव केबहुया अणागारीवजना जबवज्जीत । ××× नाणनं लेस्सासु लेस्साओ जहा पढमसए ।

— भग० श १३। उ १। प्र ७। पृ० ६७८

भगवती श १। उ२। प्र ६८ की भुलावण । उसमे प्रज्ञापना लेश्या पद १७, उद्देशक २ की भुलावण ।

(च) कइ णं भंते ! लेस्साओं पत्नताओं १ गोयमा ! इस्लेसाओं पत्नताओं, तंजहा — एवं जहा पण्णवगाए चउत्थों लेसह सओ भाणियव्यों निरवसेसो ।

—— মণ৹ হাংহ∣ডং। দু৹ ৬⊏ং

प्रज्ञापना लेश्यापद १७ के चतुर्थ उद्देशक की भुलावण।

(छ) कह णं भंते । लेस्साओ प० १ एवं जहा पन्नवणाए गब्भुहेंसो सो चेव निरवसेसो भाणियञ्जो ।

—— ম্যা৹ হাংহ। ড ২। ঘৢ৹ ৩⊂ং

प्रज्ञापना लेश्यापद १७ के गर्भ उद्देशक की भुलावण ।

(ज) तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहं जाव एवं वयासी- कह णं भंते ! लेस्साओ पत्नताओ ? गोयमा ! इ लेस्साओ पत्नताओ, तं जहा—कण्हलेस्सा जहा पढमसए विद्यु उद्देसए तहेव लेस्साविमागो । अप्पाबहुगं च जाव चळिबहाणं देवाणं चळिबहाणं देवीणं मीसगं अप्पाबहुगंति ।

— भग० श २५ । च १ । घ १ । प्र ६५ १

(क्ष) से मूर्च मंति ! कुण्हरेस्सं पट्य तारूबत्ताए ताबन्नताए तार्गधक्ताए तारस-ताए ताफासत्ताए मुक्जो मुक्जो परिणमइ ? इत्तो आढत्त जहा चल्यको उद्देशकों तहा भाणियव्यं जाब वेत्रविक्यमणिटिइ तो ति ।

-- प्रज्ञा प १७ | उ र्स | स्प्र | प्र ४५०

प्रज्ञापना लेश्या पद १७। उद्देशक ४ की भूलावण।

(घ) कह णं भेते ! रेस्साओ पन्नताओ ? गोयमा ! इ रेस्साओ पन्नताओ. मं जहा—कण्हा, नीला, काऊ, तेऊ, पन्हा, सुका. एवं रेस्सापयं भाणियव्यं ।

---सम० पृ० ३७५

प्रज्ञापनाले क्यापद १७ की भुलावण ।

'१९'२२ सिद्धांत ब्रन्थों से लेक्सा सम्बन्धी पाठ:—

'हह'२२'१ देवेन्द्रसूरि विरचित कर्म ग्रन्थो से :--

(क) लेश्या और कर्म प्रकृतियो का बंध :--

ओहे अहारसर्य आहारदुग्ण आश्तेसतिन। तं तित्थोणं मिण्के साणाश्चसु मन्बहि ओहो ॥ तेऊ नरयनवृणा, उजीयथउ नरयबार विणु सुझा। विणुनरवबार पन्हा, अजिणाहारा इमा सिण्डे॥

— तृतीय कर्म∘गा२१,२२

(ख) लेक्या अंग्र गुजस्थानः ---

तिसु दुसु सुकाइ गुणा, चउ सग तेरत्ति बंध सामित्तं। देविंदसूरिलिहियं, नेयं कम्मत्थयं सोडं॥

-- उतीय कर्म० गा २४

तथाहि--

लेसा तिन्न पसनं, तेऊपम्हा उ अप्यसन्तता । सुक्का जाव सजोगी, निरुद्धलेसो अजोगि ति ॥ —जिनवल्लागीय पदशीति गा० ७३

इसुं मध्या तेउतिगं, इगि इसु सुका अजोगि अस्लेसा । —चतुर्थ कर्म० गा ५०।एवीर्थ

- (ग) विभिन्न जीवो में कितनी लेश्या :—
  - (१) सन्निदुगि इलेस अपज्जबायरे पढम चउ ति सेसेसु ।

— चतुर्थकर्म० गा७। पूर्वार्थ

(२) अहसाय सुहम केवलदुगि सुका छावि सेसठाणसु ।

— चत्रर्थ कर्म० गा ३७। प्रविध

टीका —यथास्वातसंबमे सुक्ष्मसंवरायसंयमे व 'केवळिहके' केवळ्हानकेवळ-वर्रानरूपे शुक्क्लेम्पव न रोच्छेम्याः, यथास्वातसंबमादौ एकोतिबञ्जद्वपरिणाम-भावात् तस्य च शुक्कलेम्याऽविताभूत्वात् । 'शोक्स्वानेषु' सुरातौ तिर्वमातौ मतुष्य-गतौ पंचेन्द्रियप्रसकाययोगत्रयचेदत्रयक्काय बतुष्ट्यभित्तक्षानभूतक्कानाविधिक्कानमनः-पर्यायक्कानमत्यक्कान्त्रवाज्ञानविभंगक्कानसामायिकच्छेदोशस्यापन-परिहारविश्चद्विदेश-विरताविरतच्छुर्दर्शनाच्छ्यद्वर्शनाविषद्वर्शनभञ्याभन्यक्कायोपरामिकोपरामिक-सास्वादनमित्रमित्रयाव्यसंस्वाहारकानाहारकळक्कणेकचत्वारिरास्य रोषमार्गणास्थानकेष्

(३) भव्य-अभव्य जीवो में कितनी लेश्या :--

किण्हा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्क भन्त्रियरा।

— चतुर्थकर्म० गा १३ । पूर्वीर्थ

(घ) लेश्या और सम्यक्त चारित्र :—

सम्यक्त्वदेशिवरितसर्वविरतीनां प्रतिपत्तिकाले शुभलेश्यात्रयमेव भवति । क्तरकालं तु सर्वा अपि लेश्याः परावर्तन्तेऽपि इति । श्रीमदाराध्यपादा अप्याहः—

सम्मत्तसुयं सञ्चासु लहइ सुद्वासु तीसु य चरितं। पुज्वपडिवन्नको पुणः अन्तयरीए उ लेसाए॥

— आव० नि० गा ८२२

— चतुर्घकर्म० गा १२ की टीका

'९९'२६ अभिनिष्कमण के समय भगवान् महाबीर की लेश्या की विशुद्धिः— छट्टेण उ भत्तेणं अञ्चलकार्याणेण सोहणेण जिणो । लेसाहि विसुष्ठमंती आस्तुई उत्तमं सीर्यं ॥

— बाया॰ अर्। व १५ । गा १२१ । पृ॰ ६२

अभिनिष्कमण के समय भगवान् ने जब अष्ट पालकी में आरोहण किया उस समय उनके दी दिन का उपवास था, उनके अध्यवसाय ग्राभ थे तथा जेस्या विग्रद्धमान थी। '६६'२४ वेदनीय कर्म का बन्धन तथा लेश्या :---

जीवे णं संते ! वेपणिक्यं क्रमं कि वंधीः पुष्का ? गोयमा ! अत्येगह्य वंधी वंधइ न वंधिस्सइ १, अत्येगह्य वंधी वंधइ न वंधिस्सइ २, अत्येगह्य वंधी न वंधइ न वंधिस्सइ १, स्टेस्से वि एवं चेव तह्यविहुणा मंगा । क्रम्हरुस्से जाव - पम्हरुस्से यवम-विह्या मंगा, सुक्तरुस्से तहयविहुणा मंगा, अल्लेसे चरिमो मंगो । क्रम्य-विह्या मंगा । सुक्तरिस्स वि । सुक्तरिक्स तहयविहुणा । एवं सम्मविद्विस्स वि ; सिम्ब्याविद्विस्स सम्मविष्काविद्विस्स य पढमविहुणा । णाणिस्स तहयविहुणा । वहयविहुणा । तहयविहुणा । अजोगिमिम व चरिमो, सेसेस एढमविहुया । अजोगिमिम व चरिमो, सेसेस एढमविहुणा ।

—मग० श २६ । व १ । प्र १७ । प्र० ८६६-६००

बेदनीय कमें ही एक ऐसा कमें है जो अकेसा भी बंध सकता है। यह स्थित स्वारहवें, बारहवें, तेरहवें गुजस्थान के जीवों में होती है। इन गुजस्थानों में बेदनीय कमें के अतिरिक्त अन्य कमों का बन्धन नहीं होता है। इनमें से स्वारहवें गुजस्थान वाले को चद्दर्थ भंग सागू नहीं हो सकता है। चौदहवें गुजस्थान के जीव के निर्विचाद चद्दर्थ भंग सागू होता है। उपरोक्त पाठ से यह बात होता है कि मलेशी— गुजस्वतीयों जीवों में कोई एक जीव ऐगा होता है जिसके चद्दर्थ मंग से बेदनीय कमें का बन्धन होता है अयांत् वह गुजस्वलेशी जीव बर्तमान में न तो बेदनीय कमें का बन्धन करता है और न महित्यत् में करेगा। चौदहवें गुज स्थान का जीव सतेशीय— गुजस्वलेशी नहीं हो सकता है। जेवत उपरोक्त गुजस्वलेशी जीव बारहवें तथा तेरहवें गुजस्थान बाता है होना चाहिए। लेकन बारहवें तथा तरहवें गुज-स्थान के जीव के साता बेदनीय कमें का बन्धन ईविश्वक के रूप में होता रहता है। बारहवें तथा तरहवें गुजस्थान का जीव बेदनीय कमें का बन्धन ईविश्वक के रूप में होता रहता है। बारहवें तथा तरहवें गुजस्थान का जीव बेदनीय कमें का बन्धन ईविश्वक के स्थ में होता है।

टीकाकार का कहना है, "सलेरी जीव पूर्वोक हेत्र से तीवरे भंग को बाद देकर — अन्य भंगों से देवनीय कर्म का बच्चन करता है लेकिन उत्तमें चत्र्यं भंग नहीं घट तकता है क्यों कि चतुर्यं भंग तेह्या रहित अयोगी को ही घट तकता है। लेह्या तेहवे गुजस्थान तक होती है तथा वहाँ तक बेदनीय कर्म का नच्चन होता रहता है। कई आचार्य इतका इत प्रकार समाधान करते हैं कि इत सूच के नवन से अयोगीत्व के प्रथम स्थम में पण्टालाला न्याय से पर गुजस्ततेहया संगव है तथा इती अवेका से तलेशी — सुहस्ततेशी जीव के चत्रयं भंग घट तकता है। तस्व बहुस्नुताम्य है।"

हमारे विचार में इसका एक यह समाधान भी हो सकता है कि लेखा परिवामों की अपेक्षा अलग से केवनीय कमें का बन्धन होता है तथा योग की अपेक्षा अलग से वेदनीय कमें का बन्धन होता है। तब बारहवें तथा तेरहवें गुषस्थान में कोई एक जीव ऐसा हो तकता है जिसके केरया की वपेक्षा से बेदनीय कमें का बन्धन वक जाता है लेकिन योग की जपेक्षा से चालु रहता है।

.६६.५५ इटे हुए पाठ :--

'०४ सविशेषण-संसमास केश्या शब्द :--

४**७ सूरियमुद्धलेसे** ४८ अत्तपसन्नलेसे

४६ सोमछेसा ४० अप्यहिलेस्सा — स्व॰ भुर । अह। गारक्षा पु॰ ११६

— उत्तर• व १२ | गा ४६ | पृ० हट्द — कप्पसु० स् ११७ ; बोव० स् १७ | पृ० ⊏

—बोब०स् १६। पृ०७

## श्रध्ययन, गाथा, सूत्र भादि की संकेत सूची

Я

व्य अध्ययन, अध्याय अधि अधिकार उद्देश, उद्देशक गा गाधा 귬 चरण ৰূ चर्गी चुलि चूलिका ਈ टीका दशा द a T हार नि निय्क्ति ч पद पं पंक्ति वृष्ट g٥ पैरा à

प्रति प्रतिपत्ति

प्रा प्राभृत

प्रप्रा प्रतिप्राभृत

भा भाष्य

भाग भाग

ला लाइन

प्रश्न

वा बार्तिक वृ दृत्ति श शतक भू भृतस्कंध

वर्ग

रलो रलोक सम समबाय

**स् स्**त्र स्था स्थान

## संकलन-सम्पादन-त्रवृक्षधान में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची

## १-- आयारांग प्रथम भुतस्कन्ध-संकेत-- आया० भु १

(प्रतिक) सनिर्युक्ति तथा सशीलांकाचार्यवृत्ति—प्रकाशक—सिद्धःक साहित्य प्रचारक समिति, बम्बई। (प्रति ख) प्रकाशक—जैन साहित्य समिति, उच्जैन।

( प्रति ग ) सुत्तागमे प्रथम भाग प्रष्ठ १-३२। २- आयारांग द्वितीय श्रुतस्कन्ध-संकेत-आया० श्रु २

(प्रति क) सशीलांकाचार्यवृत्ति-प्रकाशक-विद्वचक माहित्य प्रचारक समिति,
वस्त्रहं।(प्रति ख) प्रकाशक-रवजी भाई देवराज, राजकोट।(प्रति ग) सत्तागमे

प्रथम भाग-- पृ० ३३ से ६६।

३—स्यगडांग- संकेत-स्य० (प्रति क) सशीलांकाचार्यकृति—प्रथम लंड—प्रकाशक—शा० छगनमल सुस्ता, बंगलोर ; द्वितीय खंड—प्रकाशक—शा० खमनमल सुस्ता, बंगलोर ; तृतीय खंड— प्रकाशक—महाबीर जैन शानोदय सोनाइटी ; चत्र्य खंड--शभूमल गंगाराम

सुहता, बंगलोर। (प्रति ख) सनिर्युक्ति-प्रकाशक—श्रेष्ठि मोतीलाल, पूना। (प्रति ग)सुत्तागमे प्रथम भाग—प्र०१०१ से १८२।

४—ठाणांग—संकेत—ठाण०

(प्रति क) सामयदेवस्तिकृत वृत्ति—प्रकाशक-अस्प्कोटीय बृहद्वश्वीय संघ, मृद्रा (कच्छ) माग ४। (प्रति ख) मामयदेवस्तिकृत वृत्ति—प्रकाशक—माणेकताल चुन्नोलाल, अहमदावाद।(प्रति ग) मुत्तागमे प्रथम माग पु०१८३ से ३१५।

५--समबायाग-संकेत-सम०

( प्रति क) सामयदेवसुरिकृत वृत्ति—प्रकाशक—माणेकलाल चुन्नीलाल, अहमदाबाद । ( प्रति ख ) सामयदेवसुरिकृत वृत्ति—प्रकाशक—जैन धर्म प्रमारक समा, भावनगर । ( प्रति ग ) सुलागमे प्रथम भाग पु॰ ३१६ ते ३८३ ।

६-भगवई-संकेत-भग०

#### ७ — नायाधम्मकहाश्रो — संकेत — नाया०

(प्रति क) सामयदेवसूरिकृत बृत्ति माग २—प्रकाशक—सिद्धक माहित्य प्रचारक समिति, बम्बर्रे। (प्रति ख) प्रकाशक—श्री एन॰ बी॰ वैदा, पूना। (प्रति ग) सत्तागमे प्रथम माग—प्र॰ ६४१ से ११२५।

## ८-- उवासगदसाओ-- संकेत-- उवा०

(प्रति क) सामयदेवस्रिकृत कृति—प्रकाशक—पं॰ भगवानदास हर्ष वन्द, अहमदाबाद। (प्रति ख) प्रकाशक—प्रवेतास्वर स्थानकवासी जैन संघ, करांची। (प्रति ग) सुतागमे प्रथम भाग पृ॰ ११२७ से ११६०।

#### ६- अंतगहदसाओ-संकेत-अंत०

(प्रति क) प्रकाशक—गुकर प्रत्य रल कार्यांलय, अहमदाबाद। (प्रति ख) प्रका-शक— श्री श्रेव॰ स्थानकवासी शास्त्रोद्धास्क नमिति, राजकोट। (प्रति ग) सत्तानमे प्रथम माग प्र॰ ११६१ से ११६०।

## १०-अणुत्तरोववाइयदसाओ-संकेत-अणुत्त०

(प्रतिक) प्रकाशक—जैन शास्त्र माला कार्योलय, लाडौर। (प्रतिख) प्रकाशक— गुर्जर प्रन्य रलः कार्योलय, अक्सदाबाट। (प्रतिग) खुलाशमे प्रयम भाग पृ० १८६२ से १९६⊏।

#### ११-- पण्हाबागराणं-- संकेत--पण्हा०

( प्रति क ) ज्ञानविमलस्पिकृत बृचि भाग २— प्रकाशक सुक्तिविमल जैन प्रत्यमाखा, अहमदाबाद । ( प्रति ख ) प्रकाशक—सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर । ( प्रति ग ) सुचागमे प्रथम भाग ए० ११६६ से १२३६ ।

#### १२-विवागसूत्तं-संकेत-विवा०

(प्रतिक) सामयदेवसूरिकृत कृति—प्रकाशक— गुर्जर प्रत्य राजकार्यासप्, अह-मदाबाद। (प्रतिख) प्रकाशक— इवे॰ स्था॰ शास्त्रोद्दार समिति, राजकोट। (प्रतिग) सुलागमे प्रथम भाग पु॰ १२४१ से १२८७।

## १३ - ओववाइयसुत्तं - संकेत - ओव०

( प्रति क) साम यदेवस्य कित वृत्ति—प्रकाशक—पंडित भ्रालाल कालीदास, स्रत। ( प्रति ख) प्रकाशक—साधुमानी जैन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना। ( प्रति ग) सुताममे—द्वितीय मान—ए० १ से ४०।

#### १४--रायपसेणइयं-संकेत-राय०

(प्रति क) समलयगिरिबिहितिबिदण — प्रकाशक — गुर्बर यन्य रत्न कार्यालय, अहमदाबाद । (प्रति ख) समलयगिरिबिहितं बिदरण — प्रकाशक — खण्डयाता बुक डीणो, बहमदाबाद । (प्रति ग) सुत्तागमे द्वितीय माग पृ० ४१ से १०३।

#### १५ -- जीवाजीवाभिगमे-- संकेत -- जीवा०

(प्रति क) समलयगिरिप्रणीत विवृत्ति—प्रकाशक—वेनवन्द लालभाई पुस्तकोद्वारक ५:इ, सुरत। (प्रति ख) प्रकाशक—लाला सुखदेनसहाय व्यालाप्रसाद, हैदराबाद। (प्रति ग) सत्तागमे द्वितीय भाग प्र०१०५ से २६४।

## १६-पण्णवणा सुसं - संकेत-पण्ण०

(प्रति क ) भाग १—प्रकाशक—जैन सोसाइटी, अडमदाबाद। (प्रति ख ) सम-स्वपागिरकृत वृत्ति दो भाग—प्रकाशक—आगम्भोदय सिमिति, मेकसाना। (प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय माग—पृ० २६५ से ५३१।

#### १७-- जम्बुदीबपण्णत्ति - संकेत - जम्बु०

(प्रति क ) शान्तिचन्द्र विहित इति—प्रकाशक—देवचन्द्र तालभाई पुस्तकोद्धार-फण्ड, सुरतः। (प्रति ख ) प्रकाशक—ताला सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद, हैदराबाद। (प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय भाग पृत्र ५३५ से ६७२।

#### १८-- चन्दपण्णति--संकेत- चन्द०

## १६-सरियपण्णत्ति संकेत-सरि०

( प्रति क ) समलयगिरिविद्वितिबरगं—प्रकाशक— आगमोदय समिति; मेहसाना । ( प्रति ख ) प्रकाशक—लाला सुखदेव सहाय ज्वालाप्रसाद, हैदराबाद । ( प्रति ग ) सत्तागमे द्वितीय माग पृ० ७५३-७५४ ।

#### २० -- निरियावलिया -- संकेत-- निरि०

(प्रति क) प्रकाशक- पी॰ एल॰ वैधः पूना। (प्रति ख) सचन्द्रसूरिकृत वृत्ति— प्रकाशक--गुर्वर प्रत्य रत्न कार्यालय, अहमदाबाद। (प्रति ॥) सुत्तागमे द्वितीय भाग पृ॰ ७५५ से ७६६।

#### २१--- बवहारो संकेत -- बव०

(प्रति क) प्रकाशक--- डा॰ जीवराज चेलामाई डोसी, जहमदाबाद। (प्रति ख) सिन्धुंकि समस्यगिरि कृति भाग --- प्रकाशक केशबलाल प्रेमचन्द मोदी, जहमदा-बाद, भाग १-१० वकील चिक्रमलाल जगरचन्द, जहमदाबाद। (प्रति ग) सुनागमे द्वितीय भाग ए॰ ७६७ से ८२६।

## २२ — बिहकप्पसुत्तं — संकेत — बिह०

( प्रति क ) सनिर्धुक्ति-भाष्य-टीका-भाग ६ प्रकाशक-भी श्रेन आस्मानन्द सभा, भावनगर ।। ( प्रति ख ) प्रकाशक-डा॰ जीवराज घेलामाई डोसी, अहमदाबाद । ( प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय भाग पृ॰ ८३१ से ८४८ ।

## २३ -- निसीहसुत्तं -- संकेत -- निसी०

(प्रति क) सचूर्णी भाग ४—प्रकाशक—सन्मति कानगीठ, आगरा। (प्रति ख) प्रकाशक—लाला सुलदेवनहाय, हैदराबाद। (प्रति ग) सुनागमे द्वितीय भाग प्र० ८४६ से ६१७।

#### २४-- दसासयक्खंघो -- संकेत-- दसास०

(प्रति क) प्रकाशक — जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर। (प्रति ल) प्रकाशक — स्वे॰ स्था॰ शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट। (प्रति ग) सुतायमे द्वितीय भाग, प्र॰ ६१६ से ६४६।

## २६-दशवेआलिय सुत्तं - संकेत-दसवे०

(प्रति क) प्रकाशक—श्री जैन स्वं॰ नेरायन्थी महानमा, कलकत्ता। (प्रति ख) प्रकाशक—जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर। (प्रति ग) सुत्तागमे द्वितीय भाग, पृ॰ ६४७ से ६७६।

## २६ — उत्तरङक्तयणसुत्तं — संकेत — उत्त०

(प्रति क) प्रकाशक—औ एन॰ जी॰ कैस, पूना। (प्रति ख) प्रकाशक —पुष्पचंद्र स्रोमच्द बसा ( बाया ) अहमदाबाद। (प्रति ग) सुत्तागमै द्वितीय भाग पृ० ६७७ से १०६०।

#### २७ - नंदीसत्तं - संकेत- नंदी०

(प्रति क) समलयिगिरि वृत्तिः प्रकाशक—आगमोदय समिति, वभ्ववृं। (प्रति ख) सचूर्वि सहारिभद्रीय वृत्ति —प्रकाशक – खुहारमल मिश्रीलाल पालेसा, ६न्दौर। (प्रति ग) सुतागमे द्वितीय भाग पृ० १०६१ से १०⊏३।

## २८—अणुक्रोगदारसुत्तं—संकेत —अणुक्रो०

(प्रतिक) सङ्चि—प्रकाशक—आगमोधय समिति, मेहमाना। (प्रति ख) सर्जूणि सङ्चि —प्रकाशक —ऋषमदेव केसरीमल, रतलाम। (प्रति ग) सुचागमे द्वितीय भाग पु०१०⊏५ से ११६३।

## २६ - आवस्सयसुत्तं - संकेत - आव०

(प्रति क) समलविगरि इति—भाग १-२ प्रकाशक—वागमीदय समिति, मेहसाना। माग ३:-प्रकाशक—वेचवंद लालमाई पुस्तकोद्वारक फण्ड। (प्रति ख) प्रकाशक १वे० स्थानकवासी शास्त्रोद्वार समिति, राजकोट। (प्रति ग) धुत्तागमे द्वितीय भाग ए० ११६५ से ११७२। ३० कप्पसुत्तं संकेत - कप्पसु० प्रकाशक - साराभाई मणिलाल, अहमदाबाद।

३१—सभाष्यतस्त्रार्थं सूत्रं —संकेत —तस्त्व०

प्रकाशक - परमध्रुत प्रमावक मंडल, खाराकुवा, वम्बई २ । ३२--तस्बार्ध सर्वार्धसिद्धि - संकेत - तस्बसर्व०

प्रकाशक —भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी ।

३३ -- तस्वार्थवार्तिक ( राजवार्तिक ) -- संकेत - तस्वराज०

प्रकाशक —भारतीय शानपीठ, वारावसी । भाग २ । ३४ —तस्यार्थश्लोकवार्तिकालंकार – संकेत —तस्वश्लो०

प्रकाशक-रामचन्द्र नाधारंग, बम्बई।

३६-- तस्त्वार्धसिद्धसेन टीका -- संकेत -- तस्त्वसिद्ध० भाग २ -- प्रकाशक -- जीवनचन्द साकेरचंद जवेरी, बम्बई।

माग र—मकाराक—जावनचन्द साकरचंद जवरा, वश्वह 3ह-कर्ममंथ—संकेत-कर्म०

भाग ६ —प्रकाशक – श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर।

३७ - गोम्मटसार ( जीवकांड ) - संकेत - गोजी० प्रकाशक - परमधत प्रभावक मंडल, वस्त्रई।

३८-गोम्मटसार ( कर्मकांड )-संकेत-गोक०

प्रकाशक - परमश्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई। ३६--अभिधान राजेन्द्र कोश -संकेत-अभिधा०

प्रकाशक-अी मौधर्म बृहत्तपागच्छीय-जैन श्वंताम्बर समस्त सघ, रतलाम ।

४०--पाइअसइमहण्णवो - संकेत--पाइअ० प्रकाशक--हरगोविन्दलाल बी० संड, कलकता ।

प्रकाशक—हरगावित्यलाल त्रार सड, कलकत्ता ४१—महाभारत—संकेत—महार

प्रकाशक-गीताप्रेस, गोरखपुर । नीलकण्ठी टीका, वकटेश्वर, बम्बई ।

४२—पातक्जल योग दर्शन—संकेत—पायो० ४३**—अंगु**त्तरनिकाय—संकेत—**अंगु**०

प्रकाशक-विहार राज्य पालि प्रकाशन मंडल, नालंदा, पटना ।

# मूल पाठों का शुद्धिपत्र

| पृष्ठ पंक्ति | अशुद्ध       | <u> গু</u> ৱ       | पृष्ठापक्ति  | वशुद         | शुद्ध             |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|
| रारप         | कम्सलेस्मा   | कम्मलेस्सा         | 513          | 2            | १ जीबोदय-         |
| \$13.        | जीव          | जीवं               |              |              | निष्कन्ने         |
| ३∤६          | सरूवी        | सहबी               | 513          | पन्नते       | पन्नत्ते          |
| ४।१२         | लेस्मागइ     | लेस्सागई           | <b>६</b> ।१६ | सुरगड्       | सुगइ              |
| 1183         | लेस्साणुवाय- | लेस्साणु-          | १०१२५        | तिविधात्र्य  | विधात्र्य         |
|              | गड्          | वायगई              | \$ { } }     | टर्शना       | दर्शन             |
| ४।१६         | मिओमिणं-     | सीयोसिणं-          | १श८          | योगान्तगर्त  | योगान्तर्गत       |
|              | तेऊलेस्मं    | तेयलेस्सं          | १४१३         | जावफंदणं     | जीवपं <b>द</b> णं |
| ४११७         | सियलीयं-     | सीयलीयं-           | 5210         | भवन्तीत्य-   | भवन्तीत्ये-       |
|              | तेऊलेस्म     | तेयलेस्स           |              | न्येतन्न     | तन्न              |
| ४१२७         | बजलेम्मं     | वजलेस्सं           | १५)२०        | छर्णाप       | <b>छ</b> ण्हं पि  |
| ४।२८         | वइरलेस्सं    | वइरलेस्सं          | १६।७         | मनुषुन्नाओ - | मणुन्नाओ          |
| 41 <u>~</u>  | लेम्माअणुवद  | लेस्साणुव <b>द</b> | १७१३         | अमं किलि-    | असंकिलि-          |
| 4155         | अविशुद्ध-    | अवि <b>मुद्ध</b> - |              | हाया         | <b>हा</b> ओ       |
|              | लेम्मतरागा   | लेस्सतरागा         | १५१६         | नोआगतो       | नोआगमतो           |
| 418ર         | चक्खुलोयण-   | चक्खुल्लोयण-       | श्हा७        | अज्मयेण      | अज्मत्यणे         |
|              | लेस्सं       | लेस्सं             | १६ ५         | नोआगतो       | नोश्रागमतो        |
| પ્રા ર⊏      | कईसु         | कइसु               | 3138         | पोत्यगइसु    | पोत्यगाइसु        |
| પ્રારદ       | कालेएणं      | कालए <b>ण</b>      | २०१८         | गोगमा        | गोयमा             |
| ६।१          | साहिजजई      | साहिङ्जइ           | २०१६         | ৰ            | वा                |
| ६।२          | लीहियेणं     | लोहिएणी            | रेश१२        | बीरए वा      | बीरए इ वा         |
| ६)२          | पहालेम्मा    | पम्हलेस्मा         | २०११३        | अकंतरिया     | अकंततरिया         |
| ६।६          | पन्नते       | पन्नचे             | २१।१         | वणराई        | सामा इ वा         |
| ६।७          | अटकासे       | <b>ब</b> हकासे     |              |              | वणराई             |
| ६।१०         | अवद्विए      | अविहए              | २३।२५        | चन्दे।       | चंदे              |
| ७।६,७        | गुरू         | गुरू               | २४१७         | सुक्विह्मएणं | सुकिह्मएण         |
| ७१२१         | बुचर्        | वुचइ               | २५।२४        | घांसाडइफले   | घोसाडईफले         |
| 디キ           | सेक्तितं     | से किं तं          | २६।१६        | रमो          | य रसी             |
| 218          | उरालिय       | <b>उरा</b> लियं    | 39109        | आमएण         | आसाएणं            |
| ⊏।६          | परिणामण      | परिणामिए्          | रमश्य        | आदं सिय      | आदं सिया          |
| नारश         | कड़विहे      | कइविहे पन्नत्त     | २८१७         | एतो          | एसी               |
| न्रप         | केणठ्ठे णं   | केणहे पां          | रमर॰         | खजूर         | खञ्जूर            |
|              |              |                    |              |              |                   |

| २६०          |                                   | लेश्या-कोः             | रा                   |                         |                        |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| पृष्ठ।पंक्ति | अगुद्ध                            | গ্ৰহ                   | <b>ृष्ठ</b> ।पंक्ति  | वशुद्ध                  | গুত্ত                  |
| रहा७         | व                                 | य .                    | <b>४८।</b> २६        | सुक्लेस्स               | <b>सुक्कलेस्स</b>      |
| 18139        | सीयललु-<br>क्खाओ                  | मीयलु-<br>क्खाओ        | \$13¥                | पण्सङ्घाण<br>पण्सङ्घाण् | पएमहयाए<br>पएमहयाएं    |
| २६।२५        | निद्धण्हाओ                        | निदुण्हाओ              | મુગ્રય               | पोग्गल                  | पीरगला                 |
| 50168        | समुखादे                           | समुग्धादे              | 4.212                | सुरिए                   | सूरिए                  |
| ३१।२,३       | गुरू                              | गुरु                   | 3184                 | तेषठ्ठे ग               | तेगहे णं               |
| ₹१18,₹३      | लेम्सागइ                          | लेस्सागई               | 35154                | आदिहाबि                 | अदिहावि                |
| 38188        | तावण्णताए                         | तावण्णताए              | 4218                 | बीइवयइ                  | वीईवयइ                 |
| ३२।११        | केण हुंगं                         | केण हे णं              | પ્રસાસ્પ             | परिणाम                  | परिणामे                |
| 318          | नीललेस्सं                         | नीललेस्सं<br>काऊलेस्सं | પ્રફારશ,રફ<br>પ્રદાય | गर, अगर,<br>अस्संखिज्जा | गृद, अगृह<br>सम्मित्या |
| ई४ो\$⊏       | तावन्नत्ताग,                      | तावन्नत्ताए, गो        | 4714                 | ममया वा                 | समया                   |
|              |                                   | तागंधत्ताण,            | યુપાર્ય              | 1                       | १ जीबादय-              |
| ३६।३१        | मिश्चादं मण                       | मिच्छादंसण             | 4-1/4                | •                       | निष्पन्ने              |
| ३७।२०        | अस्संखिज्जा                       | असंखिज्जा              | પ્રપારદ              | सत                      | सत्त                   |
| ३८।१८        | तेत्तीसं                          | तेचीमा                 | प्र= २०              | अ <b>हरदाणि</b>         | अहरुद्दाणि             |
| \$\$13       | सम्मणे                            | समणे                   | X813K                | नवरं                    | नवर लेस्मा-            |
| ४११३,६       | संखित                             | संखित्त                | VCI.                 | -111                    | परिणामेण               |
| >            |                                   | तेउ, तेउककी            | <b>प्रहा</b> १७      | अहा                     | सेमं जहा               |
| ४२ ∫ জ≀      | ाहतेय पढे।                        |                        | ६०।१६,२५             |                         | सब्बजीबा               |
| AźIA         | मालवागाणं                         | मालवगाणं               | ६शा१                 | सइदिकाए                 | सहदियकाए               |
| ४३।१६        | वीइ-                              | वीई-                   | ६श२१                 | বাহ                     | जइ                     |
| ४३।२२        | खम्मामाम                          | <b>छम्मा</b> म         | ६४ २५                | नावत्तं                 | नाणत्तं                |
| 88/8         | अणुत्तरो-                         | अणुत्तरो-              | ६६।१८                | वायर                    | बायर                   |
|              | वयाङ्याणं                         | ववाइयाणं               | ६९।२२                | उपलेब्बं                | उपलेणं                 |
| ARISA        | सुरगइ                             | सुगइ                   | ६९।२२                | एकपत्तए                 | एगपत्तर                |
| ४४।६         | सुरगइ                             | सुगइ                   | ७२।२६                | लेस्माओ                 | लेस्माओ                |
| ४६।५         | तल्लेसेस                          | तल्लेसंसु              |                      | पन्नत्ता                |                        |
| 80188        | सञ्बीत्थोवा                       | सब्बत्थोवा             | ७३।२७                | एरीणं-                  | एरीण XXX               |
| A도[ 술        | एएस <b>ह</b> याए                  | पएसङ्घाए               | <b>प्रशास्त्र</b>    | पंचिदिय                 | पंचिदिय                |
| AE13         | पएसठुवाए                          | पणसङ्खाए               | 드디ং६                 | सणकुमारे                | मणंकुमारं              |
| 소리 f<br>유리 f | दव्बट्टयाए<br>दव्ब <b>ट्ट</b> याए | दब्बह्याए<br>दब्बह्याए | ६२।२७                | लेमाए                   | (लेमाए)                |
| ४=।२५        |                                   | पम्हलेस्सठाणा          | <b>ह</b> ३।१६        | केवल                    | केवलं                  |
| ४८/२६        | दब्बहु                            | दब्बंह-                | ६३।२१                | अभे                     | ओ (च)                  |
| محافد        | दब्बदृयाए                         | दव्बद्धयाए             | ६४१६                 | होइस                    | होइ                    |

| पृष्ठ।पंक्ति      | अशुद्ध             | शुद                 | पृष्ठ।पंक्ति     | वशुद               | शुद्ध             |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| ६६१८,२६           | <b>ৰি</b> शुद्ध    | विसुद               | १२४१११           | गमयएसु             | गमएसु             |
| ६६१८,२६           | अविशुद्ध           | अविसुद्ध            |                  |                    | वत्तव्वया         |
| ६६।२१             | पंचेदिय            | पंचेंदिय            |                  |                    | भणिया एस          |
| <b>ट</b> ह २८     | पूब्बोबबन्नगा      | पुव्योवयन्नगा       |                  |                    | चेव एयस्स वि      |
| 5103              | तेणहु ण            | तेण हे णं           |                  |                    | मज्मिमेसुतिसु     |
| E 1018            | पूर्वाववण्णा       | पुरुवोववण्णा        |                  |                    | गमएसु             |
| <b>६</b> न।१२     | दव्याइं            | दहवाई '             | १२४।१३,१४        |                    | <b>डिइं</b> एसु   |
| 8133              | (परिस्मच)          | (परिस्मओ)           | १२५।१२           |                    | पुढिविकाइय-       |
| <b>ह</b> शह       | उवज्जिताणं         | उवसंपजित्ताणं       |                  | उद्देसए            | उद्दे सए          |
| <b>७</b>  33      | बीइक्क्कंते        | बी इक्कते           | १२प२६            |                    | आउक्काइयाण        |
| 805168            | द्विई              | <b>डि</b> ई         | १रम्१६           | वणस्मइका-          | वणस्मइ-           |
| १०३।१             | जीवा               | जीवा०               |                  | याण                | काइयाण            |
| १०३ ६,१७          | कालडिईएसु          | कार्लाइईएसु         | १३३१६            | रामगा ०            | गमगा,             |
| 508/2             | कार्लाठ्रईय        | कालद्विदेय          | १३३।२२           | देवे               | देवे              |
| १०४ २२            | उवन्नो             | उववन्नो             | १४२ ६            | महस्रारेसु<br>जो   | सहस्मारेमु        |
|                   |                    |                     | 5.5.15.0         | ज।<br>बंधंति       | णो<br>वंधंति ×××  |
| 31308             | मकरप्यभाए          | मकरप्यभाए           | \$21155          | येवात<br>दोणिण     | दोणि              |
| १०६ ६             | उब जिजत्तम         | <b>उवव</b> क्जित्तर | १५०।१४<br>१५२।२५ | असेले (मी)         |                   |
| १११।१३            | एमो'ति             | एसो'ित              | १५४११६           | चव्बट्टइ           | जनत (तार<br>उवदहर |
| ११२।३             | जन्मकाल-           | जहन्नकाल-           | १५८   ६          | तदाऽन्याऽ <u>ि</u> |                   |
|                   | <b>हि</b> ईंथो     | <b>हि</b> ईंओ       | 1274             | 4(15, 4(5)         | थाऽपि             |
| શ્ <b>ર</b> સ્પ્ર | उ <b>क्</b> रोमकाल | उक्कोसकाल-          | १५८ ८            | युगपत्ताव-         | युगपत्ताव-        |
|                   | डिओ                | <b>डि</b> ईओ        |                  | लेश्या             | ल्लेश्या          |
| ११६।२२            | पुढविका-           | पुटविक्काइ-         | १५५२             | <b>उवज्ज</b> ित    | <b>चवबङ्ग</b> ति  |
| 114111            | -                  | •                   | १५८।२२           | केण हुं गं         | केणहेणं           |
|                   | इएसु               | तसु० <i>१</i>       | १५६।१८           | परणमङ्चा           | परिणमइत्ता        |
| ११७।७             | ×××                | ž.                  | १६०।१७           | वित्थडेसु          | वित्यडेसु वि      |
| ११७।१४            | आएकाइया            | <b>आउक्काइ</b> या   | १६७।६            | संहिस्स            | सेडिस्स           |
| १२• २४            | वसञ्या             | वत्तब्बया           | १६७।२७           | केवलीस्स           | केवलिस्स          |
| १२३।११            | . डिईएस            | <b>हिई</b> एसु      | १६८५७            | तिषट्ठे            | तिण हें           |
| १२३।१२            | <b>ठिईएसु</b>      | <b>डिई</b> एसु      | १६८।११           | अविशुद्धलेर        |                   |
| १२३।१२            |                    | <br>सो चेव अप्पणा   |                  | - ">               | अविसुद्ध लेसं     |
|                   |                    |                     | १६८।१५           | भंते               | भंते !            |
| १२३।१३            | 'कालिट्टिईओ        | कालहिईओ             | १६६।१३           | अपाएणं             | अप्पाणेण          |

| २६२            |                   | लेक्ट            | ग-कोश          |                  |                  |
|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| पृष्ठ।पंक्ति   | अशुद्ध            | য়ুৱ             | पृष्ठापंक्ति   | अशुद्ध           | <b>গুৱ</b>       |
| १७०।३०         | अप्यक्वी          | अप्यनो           | १९५१२०         | वणस्सङ्-         | वणस्सइ-          |
| १७१।१२         | खेत्तंणी          | खेचं             |                | काइया ति         | काइय त्ति        |
|                | दूरं खेतं         |                  | १९४।२६         | एवं कण्ह-        | जहा कण्ह-        |
| १७१।१३         | जावई              | जा <b>ण</b> इ    |                | लेस्सेहि         | लेस्सेहिं        |
| १७२।३          | के.णठ्ठेण         | वे.णहे ण         | १९५।२७         | काउलैस्सेहिं     | काउलेस्सेहि      |
| १७२१८          | तेणहु गं          | तेणङे गं         | १९७।७          | व स्मट्य-        | कड् कस्मप्प-     |
| १७४।१६         | आयारभा            | वायारंभा         | ११।७३१         | काउलेस्म         | काऊलेस्स         |
| १७४। १७        |                   | ।। तदुभयारंभा वि | १९८ १०         | हैता १           | १ हंता !         |
| १७४।२७         | जेते              | जे ते            | १६८।११         | तेणडूं णं        | तेणहें गं        |
| १८०।१          | मायोवउत्तो        | मायोवउत्ते       | १९८८।१२        | नवर              | नवरं             |
| 35115          | वधइ               | बंधइ             | १९६।१६         | भते !            | भंते !           |
| १८२।२९         | पाप-              | पाव-             | १९६।२७         | मह <i>िं</i> डया | महिड्दिया        |
| १८४।१६         | काइयाणं वि        | वे काइयाण वि     | १९१।२८         |                  | सब्बर्माह डि्टया |
| १८४।१७         | बेइंदिय           | बेइंदिय          | २०१।२५         | भन्नंति          | भग्णइ            |
|                |                   | तेइंदिय          | २०२।२२         | किरियाबाइ        | किरियावाई        |
| १८६।३०         | द्वहरा            | दंडग             | २०३/२          | तिरिक्ख-         | तिरिक्ख-         |
| १८८।२५         | वीससु             | वीससु (पदेसु)    |                | जोणयाउय          | जोणियालयं        |
| 85612          | भन्ते !           | भते !            | 31508          | अन्नाणिया-       | अन्नाणिय         |
| \$251X         | वंधी०             | वंधी ॰           |                | वाई              | वाई              |
| १८६।७          | नेरइया वि         | नेरइयाणं         | २०४ १५         | तिरक्ख-          | तिरिक्ख-         |
| <b>१</b> 5813₽ | पंचिदिय           | पंचिदिय          |                | जोषिया           | जोषिया           |
| १६०।२१         | विधिमए            | जरुचेव बंधिमार   | २०७ २१         | अजोगीव           | अजीगी न          |
| १६०।२२         | जरचेव             | उद्दे समा        | <b>૨</b> ૧૨૫   | खुड्दाग          | खुड्डाग          |
|                | <b>उद्दे</b> समगा |                  | <b>२१४।४</b>   | चतारि            | चत्तारि          |
| \$1939         | देवेसु            | देवेसु य         | 58x1#          | 의중               | 역동               |
| 71939          | नेरइसु            | नेरइएमु          | 58x18x         | भाषिया           | भणिया            |
| ०१।५३१         | वधिमए             | बंधिमए           | २२०।१६         | कण्हलेस्मा       | कण्हलेस्मा बा    |
| १६२।३०         | जेयंते            | जे ते            | २२०।१६         | सुकलेस्मा        | सुक्कलेस्मा वा   |
| 051438         | थठूसु             | अहसु             | २२०।२२         | कण्हलेस्सा       | तहेव             |
| 181838         | नव दण्डग          | नव दंडग          |                |                  | कण्हलेस्सा       |
| \$EX  \$R      | जरस               | जस्स             | २२१७           | कण्हलेस्मा       | कण्हलेस्सा       |
| १६४।१६         | बन्धिसए           | वंधिसए           |                | वा               | वा जाव           |
| \$5,155        | परिवाङ्गी         | परिवाडी          |                | बेबो             | वेशो             |
| १६५।११         | बन्धन्ति          | बंधंति           | <b>२</b> २१ १२ | बंधन             | बंधग             |
| १६५।११         | वेदेन्ति          | वेदें ति         | २२श२२          | जहन्ने णं        | जहन्नेणं         |

| Se21   | गंकि अशु∢      | য় সূত্র              | पृष्ठापं रि    | ন অগ্নুহ    | গুৱ                  |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------------|
| २२२।२  | थंतीसु         | हुत्त- अंतोमुहृत-     | २५ •   २०      | पण्डितसर्   | गे पण्डितसरणं        |
|        | भन्भहि         |                       | . २५० २३       | •यावृत्तितो | व्यावृत्तितो         |
| २२४।३  | समठ्ठे ।       | <b>सम</b> हे          | २५२।२          | एए विषय     | एए श्विय             |
| २३०।३  | वेमाणि         | या वेमाणिया           | २५२१६          | विचितं ति   | विचितंति             |
|        | जाब            | লাৰ লহ                | <b>२</b> ५२।१० | माहुबमाहु   | साहुबसाइ             |
|        |                | सकिरिया               | રપ્રફારર       | घणंती       | घणंती                |
|        |                | तेणेव भव              | - २५७।२⊏       | सुणी        | सुणि                 |
|        |                | स्महणेणं              | २५८५११         | इडि्दए      | इड्दीए               |
|        |                | सिज्मंति,             | २६०।१२         | पामायणं     | पासायाण              |
|        |                | जाव                   | २६ श २६        | ते          | जे                   |
| २३३।२  | ६ एएमिं        | एएमि                  | २६३।२७         | भुंजमाणा    | भुंजमाणा जाव         |
| २३⊏।१  | ६ मुक्कलम      | ग <b>ओ मुक्</b> लेसाओ | २६६।१६         | वष्टमाणस    | वद्दमाणस             |
| २३६।   | ७ गब्मति       | रियागब्भतिरिया        | <b>३१७१</b> ६  | विउ०वित्त   | ाणं विज्ञित्वत्तार्ण |
| 5,8010 | भन्ते !        | भंते !                | २६मा६          | वरूवस्म     | अरूविस्स             |
| २४०।२  | ३ देवीणं       | देवीण                 | २६⊏।२०         | मुक्तिला    | <b>सुक्तिल्</b> ला   |
| २४१।१  | ३ कयरेहि       |                       | २६६।१          | तारणच्युत   | तारणाच्युत           |
| २४२।४  | <b>असंखे</b> ज |                       | म २७११५        | <b>ए</b> वं | वन्नेणं पन्नत्ता     |
| २४२।४  | नीं लगेर       | स्या नीललेस्या        |                |             | एवं                  |
| २४४।१  | बेमा-          | वेमा-                 | २७२।१          | समजोइ०२     | [या समजोइब्भूया      |
| २४४।२  | ४ तउलेम        | ाण तेउलेसाण           | २७२।१२         | एवं करणया   | - एवं करणयाण्        |
| २४५।व  | देवणी          | देवीण                 |                | एणंति       | णंचि                 |
| २४६।३  | कइविद्व        | कइविहे                | २७३१४          | भवनपतिन     |                      |
| २४६।२  | ६ निवृति       | निवृ <sup>र</sup> ति  | २७६।१६         | भते         | मते                  |
| २४६।२  | ६ जोर्ब        | ৰ্জীৰ                 | २८०।१          | कण्हलेस्सं  | कण्हलेस्सा           |
| २४७ =  |                | बहियं                 |                |             | नीललेस्सं            |
| २५०।७  | <b>उ</b> पस्थि | ता अवस्थिता           | २८१।१०         | परिहार-     | परिहार-              |
| २५० १  | ३ यदुक्त       | यदुत                  |                | विशुद्धि    | विशुद्धिक            |

# संदर्भों का शुद्धिपव

| पृष्ठापंक्ति     | अशुद्ध            | शुद्ध            | पृष्ठ।पंक्ति              | अशुद्ध                  | शुद्ध                   |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| પ્રાદ્           | দৃ৹ ७⊏०           | go 600           | न्ध्र १६                  | म १                     | प्रति १                 |
| 4180             | पृ० ३२०           | ष्टु० २२०        | <b>८</b> ४।२७             | ₽3€ №                   | स् ३१६                  |
| □  ₹¥            | वे० ४०६           | ão Xo⊆           | CA13                      | स् १८१                  | स् १३२                  |
| 디ং드              | पृ७ ६६४           | वे० इहर          | E#158                     | व ११।                   | उ११। प्र२।              |
| ह्य २७           | ão xxs            | Ão X15           | ⊏६।१३                     | स् ३६५                  | स् ३१६                  |
| १५१७             | पृ० ३२०           | पृ० ३६३          | ⊏६।२१                     | स् १८१                  | सू १३२                  |
| १५।१०            | स् १५             | स् १२            | ⊏६।२१                     | १०६ ०षु                 | पृ० २०५                 |
| १६।१३            | वेश हे अह         | do are           | ⊏७∣११                     | स् १८१                  | स् १३२                  |
| २४।६             | गा ⊏              | गा ६             | ~\$13Z                    | म ५१                    | 3 Y E                   |
| २४।२८            | वे० ६०४५          | वे० ६०.१         | ०६११३                     | वृश्र प्रष्ट            | पृ० ५७⊏                 |
| ४४।२५            | स् २२             | स् २२२           | EX183                     | वे० १०१८                | ão 60x0-=               |
| ६०१२४            | सर्वजी            | सर्वजीव          | EHILA                     | स् ६७                   | स् ५७                   |
| ६११६             | सर्वजी            | मर्वजीव          | १७३                       | ão Aán                  | पृ० ४३५-६               |
| ६९।२६            | स् १३             | म १३             | <b>ह</b> ७ १६             | ३१                      | उ १                     |
| ६९।२६            | षृ० २२३           | पृ० ६२३          | १०८१४                     | प्र ७∖⊏                 | র৹ ওল                   |
| ७११५             | प्र १             | म १,५            | १०६।२६                    | ६० ८१मार                | ७ पृ० ८२५-२७            |
| ७११म             | पृ० ८११           | पृ० ८१०-८११      | ११२।१७                    | वुरु ६ २६               | पु॰ ⊏२६                 |
| ७२।४             | व३                | व२               | ११७।१०                    | я ч.ч.                  | प्र ५६                  |
| ७४।२२            | व२                | व३               | १२०१२७                    | प्र १०-१२               | प्र १०-११               |
| ७५।६             | ष्ट्रेट व्ह       | पृ० ⊏१३          | 21012                     | प्र ३-४                 | प्र २-३                 |
| 50115,2          | ३, सू३⊏           | स् ३७, ३६        | १३७।१५                    | я ३-७                   | प्र २-७                 |
| २⊏               |                   |                  | १५१।३                     | पृ० <b>२</b> ५६<br>प २७ | पृ० <b>२५</b> ८<br>प्र७ |
| <b>⊏</b> १1३     | स् ३८             | स् ३७, ४०        | १५८५१<br>१६५।२०           |                         |                         |
| 51180            | सू१               | स् ५६            |                           | ग्रह्इ-ह७               | ग्र≘५,-६७               |
| <b>⊏१</b> 1२०,२¹ |                   | स्१३२            | १७३।१३<br>२०१।१३          | श १६<br>प्र०१०६         | श १८<br>पु० १०६०        |
| <b>८</b> २।७     | प्र १             | प्रति १          | २३३।१२                    |                         | स २४५                   |
| ⊏स१४,१<br>२६     | ६,सू १            | स् ५६            | २२२।८२<br>२४ <b>५।२</b> ० | स्२३५<br>पण्प           | daal<br>d' 4.x          |
| =31¥             | €. १              | स् ५६            | રપ્રદારે                  | ६ महावश्गो              |                         |
| ≒₹ ₹¢,           | प्रश              | य ४६<br>स ४६     |                           |                         | ६ महावस्गी              |
| १७, ३            |                   | W #4             | २५७१८                     | ६ महावस्गो              | इक्निपातो ।             |
| ₹€, :            |                   |                  |                           |                         | ६ सहावस्गी              |
| 5810             | म १               | सू भ६            | <b>२६</b> श१२             | वे <b>स्ट</b> ४५१       | 60 ANO-ANS              |
| 5818 <b>8</b>    | र्व० ४ <i>म</i> ८ | ष्ट० ४३ <b>८</b> | र⊏श२३                     | गा १२                   | गा २३                   |
|                  |                   |                  |                           |                         |                         |

## हिन्दी का शुद्धिपत्र

|               |                        |                  | •                |                       |                            |
|---------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| पृष्ठ। पंक्ति | अशुद्ध                 | शुद              | पृष्द∤पंक्ति     | वशुद                  | शुद्ध                      |
| 213           | <b>लेश्</b> या         | लेस्सा           | <b>8113</b>      | द्रब्यो ग्रहण         | द्रव्यो को ग्रहण           |
| 3919          | ब्युत्यन्न             | ब्युत्पन्न       | 188              | द्रव्यार्थिक          | द्रव्याधिक की              |
| २१३,१०        | संस्कृति               | संस्कृत          | પુરા=            | सूर्ये                | स्यं                       |
| \$18=         | विप्ति                 | दीमि             | <b>५३</b> ।१५    | लेश्वा                | लेश्या                     |
| १२।१५         | स्बोपग्य               | स्वोपज्ञ         | AXIS             | लेश्या-स्थान          | भावलेश्या-स्थान            |
| १७१६          | संक्लिष्ठ              | संक्लिप्ट        | प्रहाप           | यावत् शक्ल            | यावत् शुक्ल-               |
| १७१८          | दुर्गतिगमी             | दुर्ग तिगामी     |                  | लेश्या                | लेश्या                     |
| १७।२२         | व्यपक्षाओ              | अपेक्षाओं        | ध्रहा२०          | गोभ्भरमार             | गोम्मटनार                  |
| १७ २३,२५      | उत्तराज्मययणं          | उत्तरज्ञस्यणं    | <b>५६</b>  २६    | शास्त्रत              | शाश्वत                     |
| १८।१३         | मं क्लिष्ठस्व          | संक्लिष्टत्व     | प्र⊏।२६          | चित्रशान्त            | चित्त शान्त                |
| २०१२३         | के अंकतकर              | अकंतकर           | <b>५</b> हा२६    | स्तनित् कुमार         | स्तनितकुमार                |
| 28182         | के शिकर                | केशिकर           | ६०।५             |                       | तिर्येच पचेन्द्रिय         |
| 28187         | अकंतर                  | अकंतकर           | ६१।१९            | लेश्या                | लेशी                       |
| २४११०         | मयुर                   | मयुर             | ६२१२०            | पक्षी<br>नारकी        | पक्ष<br>नरक                |
| 28185         | केनर                   | कनेर             | ६ग२१             | मारका<br>प्रत्येक     | नरक<br>प्रत्येक शरीर       |
| २४।१२         | मुचकन्द                | मुचकुन्द         | ६६।१५,           | अत्यक<br>प्रत्येक     | मत्यक शरीर<br>मत्येक शरीर  |
| २५१३          | लेश्याओं               | लेश्याओ          | ४६।३७<br>४ ०७    | प्रत्येक<br>पूर्वोक्त | प्रत्येक शरार<br>पूर्वोक्त |
| २७।५          | तिंदक                  | तिदुक            |                  | पूषाक<br>कलत्थी       | पूजाक<br>कुलस्थी           |
| रना४          | भ्रेष्टवा <i>रू</i> णी | श्रेष्ठवादणी     | હરાપ્ર<br>હરાશ્ક | कुलस्भ                | कुसुम्भ                    |
| २८।६          | શ્રેષ્ટ                | श्रेष्ठ          | ७३।७             | तवखीर                 | अवस्वीर                    |
| रनार४         | शिद्धार्थिका           | सिद्धार्थिका     | ७३ ८             | सुकं लित्रण           | सुंकलितृण                  |
| ३११६          | सथा                    | तथा              | ७३।१५            | अभ्ररूह               | अभ्ररुह                    |
| \$8188        | लेश्याओ                | द्रव्यलेश्याओ    | હપ્રાર્પ         | क्षत्रोध              | छत्रोघ                     |
| ३७।११         | पुरुषाकार              | पुरुषाकार        | ७४।२५            | कस्त्रम्भरी           | कुम्बुम्भरो                |
| ३७१२३         | कृष्णलेष्या            | कृष्णलेश्या      | ७४।२५            | शिरिष                 | शिरीप                      |
| श्चार         | में परिणमन             | परिणमन           | ७५।७             | रूपी                  | रूपी,                      |
| ¥814          | असस्यामवे              | असंस्यातवें      | ७५१८             | कस्तुभरी              | कुम्तुंभरी                 |
| 8018          | लेश्या                 | द्रव्यलेश्या     | 3180             | कस्तुबरि              | कस्तुवरि                   |
| 80185         | सुहुर्त                | अन्तर्महूर्त     | अपूर             | निगुडी                | निगुँडी                    |
| ¥81=          | अपान-केन               | अपानकेन          | ७५।११            | भालग                  | मालग                       |
| 88188         | अचित्                  | अचिच             | ७५।११            | गजभारिणी              | गजमारिणी *                 |
| ४२।२५         | प्राप्त                | प्राप्ति         | ७५।१२            | अल्कोल                | अकोल्ल                     |
| ¥\$185        | <b>उद्देश</b>          | उद्दे शक         | ७५।१०            | सिन्दुवार             | सिंदुवार,                  |
| ARISO         | <b>इ</b> शानवासी       | <b>ईशान</b> वासी | 5618             | कपोत                  | कापीत                      |
| 84180         | लेश्याके               | लेश्याकी         | <b>म्म</b> २३    | माहिन्द्र             | माहेन्द्र                  |
|               |                        |                  |                  |                       |                            |

|               |                  | ~~~                 | 40.70        |                  |                  |
|---------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| पृष्ठ।पक्ति   | अशुद             | <b>য়ু</b> ৱ        | पृष्ठापंक्ति | अशुद्ध           | গ্ৰুৱ            |
| <b>==</b>  23 | लातंक            | लांतक               | २०४ ३०       | मनुष्यायु        | मनुष्यायु        |
| ननारप         | मनुप्य           | मनुष्य              | 20812        | तीयेच            | तिर्ये च         |
| 58137         | गुणस्थान         | गुणस्थान के         | 391309       | कृष्णलेश्या      | कृष्णादि लेश्या  |
| 5132          | जीव में          | जीवों में           | 381309       | अपेक्षा          | अपेक्षा से       |
| <b>८६१३६</b>  | जीवी में         | जीव                 | २१२।८        | मेंएक            | में एक           |
| E 017६        | एक लेश्या        | एक शुक्ललेश्या      | २१४∤⊏        | <b>कृ</b> ययुग्म | कृतयुग्म         |
| 2113          | दोनो             | दोनों               | २१५।२१       | <b>उपयुक्त</b>   | <b>उपर्युक्त</b> |
| 58182         | जधन्य            | जघन्य               | २२३।२४       | उत्तर में हैं    | उत्तर में        |
| <b>६७</b> ।१२ | वाणव्यतर         | वानव्यंतर           | २२३।२४       | नहीं हैं         | नहीं है          |
| ६५१२१         | वैमाणिक          | वैमानिक             | २२४।१७       | संज्ञी           | <b>सं</b> शी     |
| १००।२३        | जधन्य स्थिति     | जघन्यकाल स्थिति     | २२४।२१       | भाग देने         | भाग देने पर      |
| १००१२५        | जीवनस्थान        | जीवस्थान            | २२४।२४       | ममान है          | समान है          |
| १०७११७        | योग्य जो जीवो    | योग्य जीवी          | २२५।१        | निरन्त           | निरन्तर          |
| १०७१२४        | तमप्रभापृथ्वी    | तमप्रभाष्ट्रध्वी के | २२५२         | राशीयुग्म        | राशियुग्म        |
| ०६११११        | देवों में होने   | देवों में           | २३२)६,१०     | पर परोपन्न       | पर परोपपन्न      |
| ११३।२६        | जीवों से         | जीवो में            | २३८१४,२८     |                  | किया है          |
| ११४।२७        | चेन्द्रिय        | पंचेंद्रिय          | २४७।१२       | निवृत्त          | निवृ त           |
| १३६।२८        | उत्पन्न योग्य    | उत्पन्न होने योग्य  | 31349        | इनके             | इसके             |
| 9\$13\$9      | प्रथम के XXX     | प्रथम के तीन        | २४६।२१       | शैलेशत्व         | शैलेशीत्व        |
| 381088        | योग्य            | होने यांग्य         | २६४।२•       | उद्योतित         | उद्द्योतित       |
| १४२।१५        | होने योग्य योग्य | होने योग्य          | २६८।१५       | कर्कश            | कर्कशत्व         |
| 88618         | यावत             | यावत्               | २७०१३,१६     | वर्ण             | वर्ण             |
| १५३।२६        | जीव              | एकेन्द्रिय जीव      | २७७  २८      | <b>ग्रे</b> वेक  | धैवेयक           |
| १५६।२६        | मंबंध से         | सम्बंध मे           | २७८।१        | अनुत्तरी पपातिव  | अनुत्तरो-        |
| १६३।२७        | संख्यात लाख      | असल्यात लाख         |              |                  | पपातिक           |
| १६८।२३,       | देवी व           | देवी वा             | २७=११२       | बकुम             | वकुश             |
| १६८।२४        | देवी व           | देवी वा             | २८०।१७       | और               | और               |
| १८७।२४        | परपराहरक         | परपराहारक           | सर्वे त्र    | संस्थात्         | संख्यात          |
| 981038        | बक्तव्यता        | वक्तव्यता           | सर्वत्र      | असंख्यात्        | असंख्यात         |
| १६११२५        | ,अलेशी           | शुक्ललेशी,          | सर्वत्र      |                  | सुहूर्त          |
| *             | शुक्ललेशी,       | अलेशी               | सर्वत्र      |                  | अन्तर्मुहूर्त    |
| १६३१२०        | क्योंकि जीव      | जीव                 | सर्वत्र      | समूर्छिम         | समूर्चिछ्नम      |
| १६८।२१        | लेश्या में       | लेश्या स            | सर्व अ       | वाणव्यतर         | वानव्यंतर        |
| २००१२८        | कोई आचार्य       | कई आचार्य           | सर्वत्र      | निग्रन्थ         | निर्म नथ         |
| २०२।१५        | तथा              | तथा                 | सर्वत्र      | मनुष्य           | मनुष्य           |
|               |                  |                     |              | -                | -                |

वीर सेवा मन्दिर

काल नः लेखक त्यां हिया में इनेटा हुन्यी सीचन शीवंक ते श्या निया क्षम क्षम संस्था